# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाङ्क ३ ]

# सिरि वसुगांदि ब्राइरिय विरइयं उवासयज्भयगां

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

### हिन्दी-भाषानुवाद सहित



सम्पादक--

पं० हीरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृति । एक सहस्र प्रति वैसाख वीर नि० सं० २४७८ वि० सं० २००६ . ग्राप्रैल १६५२

मूल्य ५) ६०

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व॰ पुरुवश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

इस अन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल श्रादि प्राचीन भाषाश्रोंमें उपलब्ध श्रागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रौर ऐतिहासिक श्रादि विविध-विषयक • जैन साहित्यका श्रमुसन्धानपूर्ण सम्पादन श्रौर उसका मूल श्रौर यथासंभव श्रमुवाद श्रादिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भग्डारोंकी सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके श्रध्ययन-प्रनथ श्रौर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

यन्थमाला सम्पादक--[प्राक्टत त्रीर संस्कृत-विभाग]

डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ डॉ॰ ब्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰

प्रकाशक---

अयोध्याप्रसाद गोयलीय,

मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

स्थापनाब्द फाल्गुण कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरचित

ि विक्रम सैं० २००० १८ फरवरी १६४४

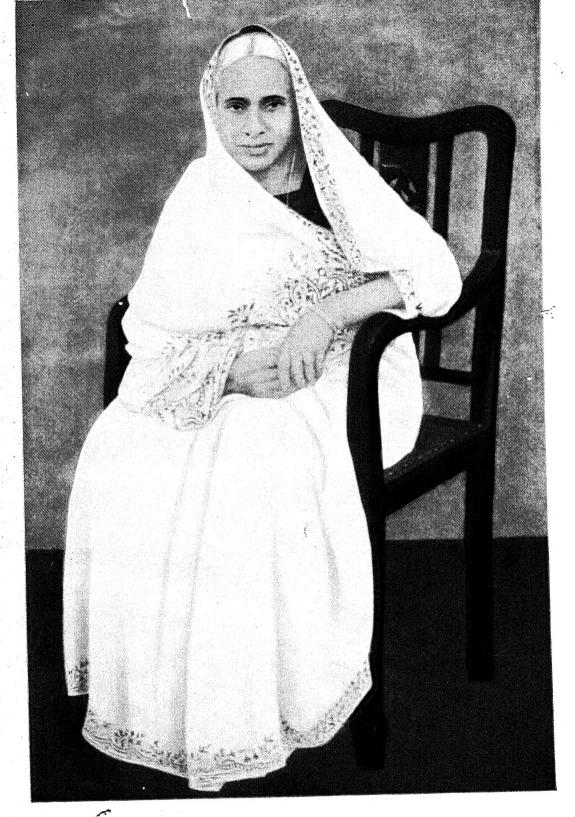

स्व० मूर्तिदेवी, मातेक्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

# JÑÃN A-PĨTHA MÜRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ PRAKRIT GRANTHA No. 3

## VASUNANDI SHRAVAKACHARA

OF

ACHARYA VASUNANDI

#### WITH HINDI TRANSLATION

Translated and Edited

BY

PANDIT HIRALAL JAIN, Siddhant Shastri, Nyayatirtha



Published by

# Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition \
1000 Popies.

VAISHAKH, VIR SAMVAT 2478 VIKRAMA SAMVAT 2009 APRIL, 1952.  $\begin{cases} Price \\ Rs. 5/- \end{cases}$ 

# BHĀRATĪYA JNĀNA-PĪTHA KĀSHI

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRĪ MŪRTI DEVĪ

#### JÑĀNA-PĪTHA MŪRTI DEVĪ JAIN GRANTHĀMALĀ

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,
KANNADA & TAMIL Etc, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

#### AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

General Editors of Prakrit and Samskrit Section Dr. Hiralal Jain, M. A. D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A. D. Litt.

#### **PUBLISHER**

#### AYODHYA PRASAD GOYALIYA

SECY., BHĀRATIYA JÑĀNAPĪTHA, DURGAKUND ROAD, BANARAS No. 4.

Founded in
Phalguna Krishna 9,
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved. 

Vikrama Samv. t 2000
18th Feb. 1944



# परम उदासीन प्रशान्तमूर्ति सचेल साधु श्रद्धेय, पूज्य, श्री पं० गर्णेशप्रसादजी वर्णी

न्यायाचार्य

के

कर - कमलों में

सविनय

भेंद

समर्पक हीरालाल

# प्रन्थानुक्रमणिका

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठांक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सम्पादकीय बक्तव्य                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रस्तावना                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३-६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्रादर्शं प्रतियोंका परिचय             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ग्रन्थ-परिचय                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>શ્</b> પૂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ग्रन्थ-परिमाण                          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ग्रन्थकार-परिचय                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नयनन्दिका परिचय स्त्रौर वसुनन्दि       | का समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उपासक या श्रावक                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| उपासकाध्ययन या श्रावकाचार              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वसुनन्दि-श्रावकाचारकी विशेषताएं        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ऋ</b> ष्टमूल गुर्णोंके विविध प्रकार | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | રૂપૂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शीलका स्वरूप                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पूजन-विधान                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वसुनन्दिपर प्रभाव                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वसुनन्दिका प्रभाव                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रावकधर्मका क्रमिक विकास              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३-४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>त्रा० कुन्दकुन्द</b>                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, स्वामी कार्त्तिकेय                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, उमाखाति                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, स्वामी समन्तभद्र                    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, जिनसेन                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, सोमदेव                              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " देवसेन ·                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પુર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પૂર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પૂરૂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · ·                                    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પૂર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ्रं <b>॰</b> त्राशाधर                  | . •*•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पू३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | प्रस्तावना  श्रादर्श प्रतियोंका परिचय प्रन्थ-परिचय प्रन्थ-परिचय प्रन्थ-परिचय नयनिद्का परिचय श्रौर वसुनिद्धः उपासक या श्रावक उपासकाध्ययन या श्रावकाचार श्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार वसुनिद्द-श्रावकाचारकी विशेषताएं श्रष्टमूल गुणोंके विविध प्रकार शीलका स्वरूप पूजन-विधान वसुनिद्द्यर प्रभाव वसुनिद्दक प्रभाव श्रावकधर्मका क्रिमक विकास श्रा० कुन्दकुन्द ,, स्वामी कार्त्तिकेय ,, उमास्वाति ,, स्वामी समन्तभद्र ,, जिनसेन ,, सोमदेव ,, देवसेन - ,, श्रीमतगति ,, स्मुतचन्द्र ,, वसुनिद्द | प्रस्तावना  श्रादर्श प्रतियोंका परिचय  प्रन्थ-परिचय  प्रन्थ-परिचय  प्रन्थकार-परिचय  नयनिद्का परिचय श्रोर वसुनिद्का समय  उपासक या श्रावक  उपासकाध्ययन या श्रावकाचार श्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार  वसुनिद-श्रावकाचारकी विशेषताएं  श्रध्मूल गुग्गोंके विविध प्रकार  शीलका स्वरूप  पूजन-विधान  वसुनिद्पर प्रभाव  वसुनिद्दका प्रभाव  अशवकधर्मका क्रिमक विकास  श्राव कुन्दकुन्द  ,, स्वामी कार्त्तिकेय  ,, उमास्वाति  ,, स्वामी समन्तमद्र  ,, विनसेन  ,, स्वेमतेन  ,, ग्रेमतगित  ,, श्रमतचन्द्र  ,, वसुनिन्द  ,, वसुनिन्द | प्रस्तावना  ग्रादर्श प्रतियोंका परिचय  प्रन्थ-परिचय  प्रन्थ-परिमाण  प्रन्थकार-परिचय  नयनित्का परिचय श्रौर वसुनित्का समय  उपासक या श्रावक  उपासकाध्यम या श्रावकाचार श्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार  वसुनित्द-श्रावकाचारकी विशेषताएं  ग्रष्टमूल गुर्गोंके विविध प्रकार  र्रातिका स्वरूप पूजन-विधान वसुनित्दपर प्रभाव वसुनित्वपर प्रभाव वसुनित्वक प्रभाव  श्रावकधर्मका क्रमिक विकास  श्रावक्षित्वन  गुः सामी कार्त्तिकेय  गुः उमास्वाति  गुः सामी समन्तमद्र  गुः विनसेन  गुः सोमदेव  गुः देवसेन  गुः स्रमतगति  गुः स्रमतगत्वद  गुः वसुनिन्द | प्रस्तावना  प्रावशं प्रतियोंका परिचय  प्रान्थ-परिचय  प्राप्तक प्राप् |

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

6

| १६.        | श्रावक-प्रतिमात्रोंका त्राधार | •••                          | •••   | • • | · ५૪      |
|------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-----|-----------|
| <b>१७.</b> | प्रतिमात्रोंका वर्गीकरण       | •••                          | •••   | • • | ٠         |
| १८.        | <b>धु</b> ज्ञक श्रौर ऐलक      | •••                          | •••   | • • | ·         |
|            | ग्रन्थ-विषय-सूची              | •••                          | •••   | ••  | . ६४      |
| वसु        | वसुनन्दि-उपासकाध्ययन (म       | (लग्रन्थ स्त्रीर स्त्रनुवाद) | • • • | • • | . ७१-१४२  |
|            | परिशिष्ट                      | •••                          | •••   | • • | · १४३-२२२ |
| ₹.         | विशेष टिप्पण                  | •••                          | •••   | ••  | · १४५     |
| ₹.         | प्राकृत-धातु-रूप-सग्रह        | • • •                        | •••   | • • | • १५७     |
| ₹.         | प्राकृत शब्द-संग्रह           | •••                          | •••   | • • | १७२       |
| ٧.         | ऐतिहासिक-नाम-सूची             | •••                          | • • • | ••  | • २२२     |
| <b>ų</b> . | भौगोलिक-नाम-सूची              | • • •                        | •••   | ••  | • २२२     |
| ξ.         | व्रत-नाम सूची                 | •••                          | •••   | • • | • २२२     |
| <b>9</b> . | गार्थानुक्रमणिका              | •••                          | •••   | •   | ' २२३     |

#### सम्पादकीय वक्तव्य

सन् १६३६ के प्रारम्भमें डॉ॰ आ॰ ने॰ उपाध्याय धवला-संशोधन-कार्यमें सहयोग देनेके लिए अमरावती आये थे। प्रसंगवश उन्होंने कहा कि 'वसुनन्दि-आवकाचार'के प्रामाणिक संस्करणकी आवश्यकता है और इस कार्यके लिए जितनी अधिकसे अधिक प्राचीन प्रतियोंका उपयोग किया जा सके, उतना ही अच्छा रहे। मेरी दृष्टिमें श्री ऐलक पन्नालाल-सरस्वती-भवन भालरापाटन और ब्यावरकी पुरानी प्रतियां थी, अतः मैंने कहा कि समय मिलते ही मैं इस कार्यको सम्पन्न करूँगा। पर घवला-सम्पादन-कार्यमें संलग्न रहनेसे कई वर्ष तक इस दिशामें कुछ कार्य न किया जा सका। घवला-कार्यसे विराम लेनेके पश्चात् में दुवारा उज्जैन आया, ऐलक-सरस्वती भवनसे सम्बन्ध स्थापित किया और सन् ४४ में दोनों मंडारोंकी दो प्राचीन प्रतियोंको उज्जैन ले आया। प्रेसकापी तैयार की और साथ ही अनुवाद भी प्रारंभकर आश्विन शुक्का १ सं० २००१ ता० १८-६-४४ को समाप्त कर डाला। श्री भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशनके विषयमें प्रारम्भिक बात-चीत भी हुई, पर मैं अन्य कार्यों में उलभा रहने से अन्य तैयार करके भी ज्ञानपीठ को न भेज सका। सन् ४८ में एक घरू-कार्य से प्रयाग हाईकोर्ट जाना हुआ। वर्षों से भारतीय ज्ञानपीठ काशी के देखने की उत्सुकता थी, अतः वहाँ भी गया। भाग्यवश ज्ञानपीठ में ही संस्था के सुयोग्य मंत्री श्री अयोध्याप्रसाद जी गोयलीय से भेंट हुई। चर्चा छुड़ने पर उन्होंने कोई ग्रन्थ संस्था को प्रकाशनार्थ देने के लिए कहा। वसुनन्दि-आवकाचार की पांडुलिपि मेरे साथ थी, अतः मैंने उनके हाथों में रख दी।

संस्था के नियमानुसार वह पांडुलिपि प्राकृत-विभाग के प्रधान सम्पादक डॉ आ॰ ने॰ उपाध्याय के पास स्वीकृति के लिए भेज दी गई। पर प्रस्तावना लिखनी शेष थी, प्रयत्न करने पर भी उसे मैं न लिख सका। सन् ५१ के प्रारम्भ में उसे लिखकर भेजा। डॉ॰ सा॰ ने प्रो॰ हीरालाल जी के साथ इस वर्ष के ग्रीष्मान्वकाश में उसे देखा, श्रीर श्रावश्यक सूचनाश्रों वा सत्परामर्शके साथ उसे वापिस किया और श्री गोयलीयजीको लिखा कि पं॰ जी से सूचनाश्रों के श्रानुसार संशोधन कराकर ग्रन्थ प्रेस में दे दिया जाय। यद्यपि मैंने प्रस्तावना व परिशिष्ट श्रादि में उनकी सूचनाश्रों के श्रानुसार संशोधन श्रीर परिवर्तन किया है, तथापि दो-एक स्थल पर श्राधार के न रहने पर भी श्रानुमानिक-चर्चा को स्थान दिया गया है, वह केवल इसलिए कि विद्वानों को यदि उन चर्चाश्रों के श्राधार उपलब्ध हो जाये तो वे उसकी पृष्टि करें, श्रान्यथा स्वाभिप्रायों से सुभे सूचित करें। यदि कालान्तर में सुभे उनके प्रमाण उपलब्ध हुए या न हुए; तो मैं उन्हें नवीन संस्करण में प्रकट करूँगा। विद्वजनों के विचारार्थ ही कुछ कल्यनाश्रों को स्थान दिया गया है, किसी कदाग्रह या दुरभिसन्धि से नहीं।

स्वतंत्रता से सहाय-निरपेच् होकर ग्रन्थ-सम्पादन का मेरा यह प्रथम ही प्रयास है। फिर श्रावक-धर्म के क्रिमिक-विकास ख्रीर चुह्नक-ऐलक जैसे गहन विषय पर लेखनी चलाना सचमुच दुस्तर सागर में प्रवेश कर उसे प्र करने जैसा कठिन कार्य है। तथापि जहाँ तक मेरे से बन सका, शास्त्राधार से कई विषयों पर कलम

चलाने का अनिधिकार प्रयास किया है। अताएव चरणानुयोग के विशेष अभ्यासी विद्वजन मेरे इस प्रयास को सावकाश अध्ययन करेंगे और प्रमादवश रह गई भूलों से मुक्ते अवगत करावेंगे, ऐसी विनम्र प्रार्थना है।

में भारतीय-ज्ञानपीठ काशी के अधिकारियों का आभारी हूँ कि जिन्होंने इस प्रन्थ को अपनी प्रन्थमाला से प्रकाशित करके मेरे उत्साह को बढ़ाया है। मेरे सहाध्यायी श्री० पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री ने प्रस्तावना के अनेक अंशों को सुना और आवश्यक परामर्श दिया, श्री पं० दरबारीलाल जी न्यायाचार्य देहली ने प्रति मिलानमे सहयोग दिया, पं० राजाराम जी और पं० रतनचन्द्र जी साहित्यशास्त्री मड़ावरा (फॉसी) ने प्रस्तावना व परिशिष्ट तैयार करनेमें। श्री पं० पन्नालालजी सोनी ब्यावर, बा० पन्नालालजी अप्रवाल देहली और श्री रतनलालजी धर्मपुरा देहलीके द्वारा मूल प्रतियाँ उपलब्ध हुईं, इसके लिए मैं सर्व महानुभावोंका आभारी हूँ।

डॉ॰ उपाध्यायने कुछ श्रौर भी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ संशोधन एव परिवर्द्धनके लिए दी थीं। किन्तु पहले तो लगातार चार मास तक पत्नीके सख्त बीमार रहनेसे न लिख सका। पीछे उसके कुछ स्वस्थ होते ही पच्चीसवर्षीय ज्येष्ठ पुत्र हेमचन्द्रके ता॰ ७–६–५१ को सहसा चिर-वियोग हो जानेसे हृदय विदीर्ण श्रौर मिस्तिष्क शून्य हो गया। श्रव लम्बे समय तक भी उन्हें पूरा करनेकी कल्पना तक नहीं रही। फलतः यही निश्चय किया, कि जैसा कुछ बन सका है, वही प्रकाशनार्थ दे दिया जाय। विद्वज्जन रहीं त्रुटियोको सस्नेह सूचित करेंगे, ऐसी श्राशा है। मैं यथावसर उनके परिमार्जनार्थ सदैव उद्यत रहूँगा।

साह्रमल, पो॰ मङ्गवरा भाँसी (उ॰ प्र॰) ३०-६-५१ विनम्र— **हीरालाल**सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

#### प्रकाशन-व्यय

 ७६०॥)। कागज २२ × २६ = २८ पौड ३३.रीम
 ४४०) सम्पादन पारिश्रमिक

 ११०२) छपाई ४॥।) प्रति पृष्ठ
 ३००) कार्यालय व्यवस्था प्रूफ संशोधनादि

 ५५०) जिल्द बँधाई
 ३५०) भेंट आलोचना ७५ प्रति

 ५०) कवर कागज
 ७५) पोस्टेज ग्रंथ भेट भेजनेका

 १००) कवर डिजाइन तथा ब्लाक
 २५०) विज्ञापन

 ६०) कवर छपाई
 ११२५) कमीशन २५ प्रतिशत

५१६२।।)। कुल लागत

१००० प्रति छपी । लागत एक प्रति ५०)॥
मृल्य ५) रूपये

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

# प्रस्तावना

# १- आदर्श प्रतियोंका परिचय

वसुनिन्द श्रावकाचारके प्रस्तुत संस्करणमें जिन प्रतियों का उपयोग किया गया है, उनका परिचय इस प्रकार है—

इ—यह उदासीन श्राश्रम इन्दौर की प्रति है, संस्कृत छाया श्रौर ब्र॰ चम्पालालजी कृत विस्तृत हिन्दी टीका सहित है। मूळ पाठ साधारण्तः शुद्ध है, पर सन्दिग्ध पाठोंका इससे निर्णय नहीं होता। इसका श्राकार ६×१० इंच है। पत्र संख्या ४३४ है। इसके श्रानुसार मूळगाथाश्रों की संख्या ५४८ है। इसमें गाथा नं० १८ के स्थानपर २ गाथाएँ पाई जाती हैं जो कि गो॰ जीवकांडमें क्रमशः ६०२ श्रौर ६०१ नं० पर साधारण् से पाठमेद के साथ पाई जाती हैं।

भा—यह ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीभवन भालरापाटन की प्रति है। इसका आकार १०×६ इंच है। पन्न संख्या ३७ है। प्रति पन्नमें पंक्षि-संख्या ६-१० है। प्रत्येक पंक्षिमे अन्वर-संख्या ३०-१५ है। प्रति अत्यन्त गुद्ध है। दो-चार स्थल ही संदिग्घ प्रतीत हुए। इस प्रतिके अनुसार गाथा-संख्या ५४६ है। इसमें मुद्धित प्रतिमें पाई जानेवाली ५३८ और ५३६ नं० की गाथाएँ नहीं हैं। तथा गाथा नं० १८१ के आगे "तिरिएहि खज्जमाणो" और "अय्याणेष्ण खज्जंतो" ये दो गाथाएँ और अधिक पाई जाती हैं। पर एक तो वे दिक्षोंकी दोनों प्रतियोंमें नहीं पाई जाती हैं, दूसरे वे स्वामिकार्तिकेयानुप्रेच्वामें कमशः ४१ और ४२ नं० पर पाई जाती हैं। अतः इन्हें मूलपाठमें सम्मिलित न करके वहीं टिप्पणीमें दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त गाथा नं० १८ और १९के स्थानपर केवल एक ही गाथा है। इस प्रतिके अन्तमें लेखनकाल नहीं दिया गया है, न लेखक-नाम ही। परन्तु कागज, स्याही और अक्षरोंकी बनावट देखते हुए यह प्रति कमसे कम २०० वर्ष पुरानी अवश्य होनी चाहिए। कागज मोटा, कुछ पीले रंगका और साधारणतः पुष्ट है। प्रति अच्छी हालतमे है। इस प्रतिके आदि और मध्यमें कहीं भी अन्थका नाम नहीं दिया गया है। केवल अन्तमें पुष्पिका रूपमें "इत्युपासकाध्ययनं वसुनन्दिना कृतिमदं समासम्" ऐसा लिखा है। और इसी अन्तिम पत्रकी पीठपर अन्य कलम और अन्य स्वाहीसे किसी मिन्न व्यक्ति द्वारा "उपासकाध्ययनस्त्रम् दिगम्बरे" ऐसा लिखा है। प्रतिमें कहीं कहीं कहीं अर्थको स्पष्ट करनेवाली टिप्पिण्याँ भी संस्कृत छाया रूपमें दी गई हैं। जनकी कुल संख्या ७७ है। इनमें से कुछ अर्थबोधक आवश्यक टिप्पिण्याँ प्रस्तुत संस्करणमें मी दी गई हैं।

ध—यह प्रति धर्मपुरा दिल्लीके नये मन्दिर की है। इसका आकार ५॥ ४० इंच है। पत्र-संख्या ४८ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्षि-संख्या ६ है और प्रत्येक पंक्षिमें अन्तर-संख्या ३६—४० है। अक्षर बहुत मोटे हैं। इस प्रतिके अनुसार गाथाओं की संख्या ५४६ है। मुद्रित प्रतिमें पाई जानेवाली गाथा नं० ५३८ (मोहक्खएण सम्मं) और गाथा नं० ५३६ (मुहुमं च गामकम्मं) ये दोनों गाथाएँ इस प्रतिमें नहीं हैं।

प—यह प्रति पंचायती मंदिर देहलीं के मंडार की है। इसका आकार प्रा।×१०॥ इंच है। पत्र-संख्या १४ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्ति-संख्या १५ है और प्रत्येक पंक्तिमें अन्तर-संख्या ५० से ५६ तक है। अन्तर बहुत छोटे हैं, तथा कागज अरयन्त पतला और जीर्ण-शीर्ण है। इसके अनुसार भी गाथाओं की संख्या

पूर्व है। इस प्रतिमं भी मुद्रित प्रतिवाली उपर्युक्त प्रश्न श्रीर प्रश्न न की गाथाएँ नहीं पाई जाती हैं। इस प्रतिमं यत्र-तत्र श्र्यंगोधक टिप्पिएयाँ भी पंक्षियों के उपर या हाशिये में दी गई हैं जो कि शुद्ध संस्कृतमें हैं। इस प्रतिमं कहीं-कहीं श्रन्य प्रन्थोंकी समानार्थक श्रीर श्र्यंगोधक गाथाएँ श्रीर श्लोक भी हाशियेमं विभिन्न कलमोसे लिखे हुए है। उदाहरणार्थ—ब्रह्मचर्य प्रतिमा स्वरूप-प्रतिपादक गाथापर निशान देकर "सक्वेंसि इत्थीएं" इत्यादि 'स्वामिकार्तिकेयानुप्रेचां' की गाथा न ० २८४ दी है। इसीके साथ "लिंगिम्म य इत्थीएं" इत्यादि सूत्रपाहुंड की २४वीं गाथा श्रीर "मलबीजं मलयोनिं" इत्यादि रत्नकरण्डकका १४३वां श्लोक दिया है। गाथा नं ० प्रश्न २२ पर समुद्धातका स्वरूप श्रीर सख्यावाली गो ० जी ० की ६६६-६७वीं गाथाएँ भी उद्धृत हैं। इनके श्रितिरक्त गाथा न ० ५२९ पर टिप्पणी रूपसे गुणस्थानों की कालमर्यादा-सूचक दो गाथाएँ श्रीर भी लिखी है। जो कि किसी श्रज्ञात प्रन्थकी हैं, क्योंकि दि० सम्प्रदायके ज्ञातप्राय प्रन्थोंकी जो प्राकृत पद्यानुक्रमणी हाल हीमे वीर सेवा मन्दिर सरसावासे प्रकाशित हुई है, उसमें कहीं भी उनका पता नहीं लगता। वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार है—

छाविलयं सासाणं समये तेत्तीस सायरं चउत्थे। देसूण पुन्वकोडी पंचम तेरस संपन्नो॥१॥ लघु पंचक्खर चरमे तय छट्टा य वारसं जिम्म। ए श्रष्ट गुणद्वाणा अंतसुहुत्त सुणेयक्वा।।२।।

इन दोनों गाथात्रोंमें प्रथम को छोड़कर शेष तैरह गुण्यानों का उत्कृष्ट काल बताया गया है, वह यह कि—दूसरे गुण्यानका छह त्रावली, चौथेका साधिक तेतीस सागर, पाँचवें त्रीर तेरहवेंका देशोन पूर्वकोटि, चौदहवेंका लघुपंचात्तर, तीसरे त्रीर छठेंसे लेकर बारहवें तकके त्राठ गुण्यानोका उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इन दोनों गाथात्रोंमे पहले गुण्यानका काल नहीं बताया गया है, जो कि अभव्य जीवकी अपेत्रा अनादि-अनंत, अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यकी अपेत्रा अनादि-सान्त और सादि मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा सादि सान्त अर्थात् देशोन अर्थपुद्गल परिवर्तन है।

इन टिप्पियोंसे टिप्प्णीकारके पाडित्यका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। एक स्थलपर शीलके १८००० भेद भी गिनाये गये हैं। प्रतिकी अत्यन्त जीर्णावस्था होनेपर भी मंडारके संरक्षकोंने कागज चिपका चिपका करके उसे हाथमे लेने योग्य बना दिया है। इस प्रतिपर भी न लेखन-काल है और न लेखक-नाम ही। पर प्रति की लिखावट, स्याही और कागज आदिकी स्थितिको देखते हुए यह ४०० वर्षसे कमकी लिखी हुई नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाबू पन्नालालजी अप्रवालके पास जो इस मंडारकी सूची है, उसपर लेखन-काल वि० सं० १६६२ दिया हुआ है। संभवतः वह दूसरी रही हो, पर मुझे नहीं मिली।

ब—यह प्रति ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीमवन ब्यावर की है। इसका आकार ४ × १० इंच है। पत्र-संख्या ४१ है। प्रत्येक पत्र में पंक्षिन-संख्या ६ और प्रत्येक पंक्तिमें आद्धार-संख्या ३२से ३६ है। कागज साधारण मोटा, पुष्ट और पीछेसे रंगका है। यह प्रति वि० सं० १६५४ के ज्येष्ठ सुदी तीज सोमवार-को आजमेरमें लिखी गई है। यह प्रति आदर्श प्रतियों में सबसे अधिक प्राचीन और आत्यन्त ग्रुद्ध है। इसीको आधार बनाकर प्रेस कापी की गई है। क प्रतिके समान इस प्रतिमें भी "तिरिए हिंखजमाणो" और "अएणोए खंखंता" इस्यादि गाथाएँ पाई जाती हैं। इसके अन्तमें एक प्रशस्ति भी दी हुई है, जो यहाँपर ज्योंकी त्यों उद्धृत की जाती है। जिसके द्वारा पाठकोंको अनेक नवीन बातोंका परिचय प्राप्त होगा। पूरी प्रशस्ति इस प्रकार है—

प्रशस्तः — ग्रुमं भवतु । सं० १६५४ वर्षे आषाद्रमासे कृष्णपत्ते एकादश्यां तिथी ११ मौम-वासरे अजमेरगद्रमध्ये श्रीमूलसिंघे (संघे) नन्द्याम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये महारकश्रीपद्मनन्दिदेवाः, तत्० भ० श्रीग्रुमचन्द्रदेवाः, त० भ० श्री जिनचन्द्रदेवाः, त० भ० श्रीप्रमाचन्द्रदेवाः, त० भ० श्रीचन्द्रकीर्तिदेवाः, तत्पट्टे मरडलाचार्य श्रीभुवनकीर्ति तत्पट्टे मरडलाचार्य श्रीधर्मकीर्ति त० मं०

> ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः । अन्नदानात्सुखी नित्यं निर्व्याधिः भेपजाद्भवेत् ॥ १ ॥ सम्यक्त्वमूखं श्रुतपीठबन्धः दानादिशाखा गुणपरुखवाद्धा । जस्स (यशः) प्रसूनो जिनधमंकरपद्भा मनोऽभीष्टफखादवुस्त (फलानि दत्ते) ॥

हाशियामें इतना संदर्भ श्रीर लिखा है - "संवत् १६५४ ज्येष्ठ सुदि तीज तृतीया तिथी सोमवासरे श्रजमेरगढ़मध्ये लिखितं च जोसी सुरदास श्रजुंनसुत ज्ञाति बुन्दीवाल लिखाइतं च चिरंजिव''।

उपर्शुक्त प्रशस्ति संस्कृत मिश्रित हिन्दी भाषामे हैं । इसमें लिखानेवाले शाह नानिग, उनके तीनो पुत्रों श्रोर उनकी स्त्रियोंका उल्लेख किया गया है । यह प्रति शाह नानिगके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरंगने जोसी सूरदाससे लिखाकर संवत् १६५४ के श्राषाढ़ वदी ११ मंगलवारको श्रीमण्डलाचार्य भट्टारक नेमिचन्द्रजीकी शिष्यणी सबीराबाईके लिए प्रदान की थी । प्रशस्तिके श्रान्तिम श्लोकका भाव यह है—"यह जिनधर्मरूप एक कल्पवृत्त है, जिसका सम्यन्दर्शन मूल है, श्रुतज्ञान पीठवन्ध है, वत दान श्रादि शाखाएँ हैं, श्रावक श्रोर मुनियोंके मूल व उत्तरगुराहत पल्लव हैं, श्रोर यशरूप फूल हैं । इस प्रकारका यह जिनधर्मरूप कल्पद्रुम शरणार्थी या श्राश्रित जनोको श्रमीष्ट फल देता है ।"

म—यह बा॰ स्रजभान जी द्वारा देवचन्द्रे लगभग ४५ वर्ष पूर्व प्रकाशित प्रति है। मुद्रित होने से इसका सकेत 'म' रखा गया है।

हमने प, भ श्रीर ध प्रतियोके श्रनुसार गाथाश्रीं की संख्या ५४६ ही रखी है।

### २-ग्रन्थ-परिचय

श्रन्थकारने ऋपने इस प्रस्तुत ग्रन्थका नाम स्वयं 'उपासकाध्ययन' दिया है, पर सर्व-साधारण्में यह 'वसुनिन्द-श्रावकाचार' नामसे प्रसिद्ध है। उपासक ऋथांत् श्रावकके ऋध्ययन यानी ऋाचारका विचार जिसमें किया गया हो, उसे उपासकाध्ययन कहते हैं। द्वादशांग श्रुतके मीतर उपासकाध्ययन नामका सातवाँ ऋंग माना गया है, जिसके भीतर ग्यारह लाख सत्तर हजार पदोंके द्वारा दार्शनिक ऋादि ग्यारह प्रकारके श्रावकोंके लच्ण, उनके त्रत धारण करने की विधि ऋौर उनके ऋाचरणका वर्णन किया गया है। वीर भगवान् ने निर्वाण चले जाने के पश्चात् कमशाः ६२ वर्षमें तीन केवली, १०० वर्षमें पाँच श्रुतकेवली, १८३ वर्षमें दशपूर्वी ऋौर २२० वर्षमें एकादशांगधारी ऋाचार्य हुए। इस प्रकार वीर-निर्वाणके (६२ + १०० + १८३ + २२० = ५६५) पांच सौ पेंसठ वर्ष तक उक्त उपासकाध्ययनका पठन-पाठन ऋाचार्य-परम्परामें श्रविकलरूपसे चलता रहा। इसके पश्चात् यद्यपि इस ऋंगका विच्छेद हो गया, तथापि उसके एक देशके ज्ञाता ऋाचार्य होते रहे ऋौर वही ऋाचार्य-परम्परासे प्राप्त ज्ञान प्रस्तुत ग्रन्थके कर्त्ता ऋाचार्य वसुनिन्दको प्राप्त हुआ, जिसे कि उन्होंने धर्म-वात्सल्यसे प्रेरित होकर भव्य-जीवोंके हितार्थ रचा। उक्त पूर्वानुपर्वींक शकट

१. देखो प्रशस्ति ।

करनेके लिए ग्रन्थकारने ऋपने इस ग्रन्थका नाम भी उपासकाध्ययन रक्खा, ऋौर सातवें द्यांगके समान ही ग्यारह प्रतिमाऋोंको स्त्राधार बनाकर आवक धर्मका प्रस्तुत ग्रन्थमें वर्णन किया ।

यद्यपि इस ग्रन्थमें प्रायः आवकके सभी छोटे-मोटे कर्त्तेच्योका वर्णन किया गया है, तथापि सात व्यसनोंका और उनके सेवनसे प्राप्त होनेवाले चतुर्गित-सम्बन्धी महा दुःखोंका जिस प्रकार खूब विस्तारके साथ वर्णन किया गया है, उसी प्रकारसे दान, दान देनेके योग्य पात्र, दातार, देय पदार्थ, दानके भेद और दानके फलका; पंचमी, रोहिणी, अश्विनी आदि वत-विधानोंका, पूजनके छह भेदोंका और बिम्ब-प्रतिष्ठाका भी विस्तृत वर्णन किया गया है।

प्रनथ की भाषा सौरसेनी प्राकृत है जिसे कि प्रायः सभी दि॰ प्रनथकारोंने ऋपनाया है।

## ३-प्रन्थका परिमाण

श्राचार्य वसुनन्दिने प्रस्तुत ग्रन्थका परिमाण प्रशस्तिकी श्रान्तिम गाथा द्वारा छह सौ पचास (६५०) सूचित किया है, मुद्रित प्रतिमें यह प्रमाण श्रनुष्टुप् श्लोकोंकी श्रपेचा कहा गया है। परन्तु प्रति-परिचय में जो पृष्ठ, प्रति पृष्ठ पंक्षि, श्रौर प्रतिपंक्षि-श्रच्यसख्या दी है, तदनुसार श्रिषक से श्रिषक श्रच्यर-संख्यासे गणित करनेपर भी ग्रन्थका परिमाण छह सौ पचास श्लोक प्रमाण नहीं श्राता है। उक्त सर्व प्रतियोका गणित इस प्रकार है:—

प्रति पत्र पंक्ति ग्रज्ञर योग श्लोक प्रमाण

 $35 \times 90 \times 90 \times 34 = 99840 \div 39 = 804$ 

ध ४८× ६ ×४१ = ११८०८ ÷ ३२ = ३६६

 $\mathbf{7} \quad \mathbf{8} \times \mathbf{8} \times \mathbf{4} \times \mathbf{4} = \mathbf{8} \cdot \mathbf{9} = \mathbf{6} \cdot \mathbf{6} = \mathbf{6} \cdot \mathbf{6}$ 

ब ४१×६×३६=१३२८४÷३२=४१५

ऐसी दशामें स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि प्रन्थकारने श्रपने ग्रन्थका स्वयं जो परिमाण दिया है, वह किस अपेक्षासे दिया है ? यह प्रश्न उस अवस्थामें और भी जिटल हो जाता है जब कि सभी प्रतियोमें 'ल्लंचस्या पर्ण्णासुत्तराणि एयस्स गंथपरिमाणं' पाठ एक समान ही उपलब्ध है। यदि यह कल्पना की जाय, कि प्रन्थकारने उक्त प्रमाण अपने ग्रन्थकी गाथा-संख्याओं के हिसाबसे दिया है सो भी नहीं बनता, क्यों कि किसी भी प्रतिके हिसाबसे गाथाओं का प्रमाण ६५० नहीं है, बिल्क मा, धा, पातियों के अनुसार गाथाओं की संख्या ५४६ और इतथा वा प्रतियों के अनुसार ५४८ है। और विभिन्न प्रतियों में उपलब्ध प्रचित्त गाथाओं को भी मिलाने पर वह संख्या अधिकसे अधिक ५५२ ही होती है।

मेरे विचारानुसार स्थूल मानसे एक गाथाको सवा श्लोक-प्रमाण मान करके प्रन्थकारने समग्र प्रन्थका परिमाण ६५० कहा है। संभवतः प्रशस्तिकी ८ गाथात्रोंको उसमें नहीं गिना गया है।

श्रव हम विभिन्न प्रतियों में पाई जानेवाली गाथाश्रोंकी जाँच करके यह निर्णय करेंगे कि यथार्थमें उन गाथाश्रोंकी संख्या कितनी है, जिन्हें कि श्रा॰ वसुनन्दिने स्वयं निवद्ध किया है १ इस निर्णयको करनेके पूर्व एक बात श्रीर भी जान लेना श्रावश्यक है, श्रीर वह यह कि स्वयं प्रन्थकारने भावसंग्रहकी या श्रन्य ग्रन्थोंकी जिन गाथाश्रोंको श्रपने प्रन्थका श्रंग बना लिया है, उन्हें प्रस्तुत ग्रन्थ की ही मूल गाथाएँ मान लिया जाय, तब भी कितनी श्रीर प्रचिप्त गाथाश्रोंका समावेश मूलमें हो गया है १ उक्त निर्णयके लिए हमें प्रत्येक प्रतिगत गायाश्रोंकी स्थितिका जानना श्रावश्यक है।

(१) ध श्रीर प प्रतियोंके श्रनुसार गाथाश्रोंकी संख्या ५४६ है। इस परिमाण्में प्रशस्ति-सम्बन्धी द गाथाएँ भी सम्मिलित हैं। इन दोनों प्रतियोंमें श्रन्य प्रतियोंमें पाई जानेवाली कुछ गाथाएँ नहीं हैं; जिन पर यहाँ विचार किया जाता है:—

इ और व प्रतियों में गाथा नं० १८१ के बाद निम्न दो गाथाएँ और भी पाई जाती हैं :---

तिरिएहिं खज्जमाणा दुद्वमणुस्सेहिं हम्ममाणा वि । सञ्वत्थ वि संतद्दो भयदुक्खं विसहदे भीमं ॥ श्रयणाण्णं खज्जंतो तिरिया पावंति दारुणं दुक्खं । माया वि जत्थ भक्खदि श्रण्णा को तत्थ राखेदि ॥

श्चर्थ-संगतिकी दृष्टिसे ये दोनों गाथाएँ प्रकरणके सर्वथा श्चनुरूप हैं। पर जब हम श्चर्य प्रतियोंको सामने रखकर उनपर विचार करते हैं, तब उन्हें संशोधनमे उपयुक्त पाँच प्रतियोंमेंसे तीन प्रतियोंमें नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि बाबू स्रजमान वकील द्वारा वि० सं० १६६६ में मुद्रित प्रतिमे भी वे नहीं है। श्चरः बहुमतके श्चनुसार उन्हे प्रचिप्त मानना पड़ेगा।

श्रव देखना यह है कि ये दोनों गाथाएँ कहाँ की हैं श्रीर यहाँ पर वे कैसे श्राकर मूलग्रन्थका श्रंग बन गईं ? ग्रन्थोंका श्रनुसन्धान करनेपर ये दोनों गाथाएँ हमें स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रे ज्ञामे मिलती हैं जहाँ पर कि उनकी संख्या क्रमशः ४१ श्रीर ४२ है श्रीर वे उक्त प्रकरणमें यथास्थान सुसम्बद्ध हैं। ज्ञात होता है कि किसी स्वाध्यायप्रेमी पाठकने श्रपने श्रध्ययन की प्रतिमें प्रकरणके श्रनुरूप होनेसे उन्हें हाशियामे लिख लिया होगा श्रीर बादमें किसी लिपिकारके प्रमादसे वे मुलग्रन्थका श्रंग वन गईं।

(२) गाथा नं ० २३० के पश्चात् ऋाहार-सम्बन्धी चौदह दोषोंका निर्देश करनेवाली एक गाथा **भ ध व** प्रतियोंने पाई जाती है, ऋौर वह मुद्रित प्रतिमे भी है। पर **प** प्रतिमें वह नहीं है ऋौर प्रकरण-की स्थितिको देखते हुए वह वहाँ नहीं होना चाहिए। वह गाथा इस प्रकार है——

> णह-जंतु-रोम-श्रद्ठी-कण-कुंडय-मंस-रुहिर चम्माइं । कंद-फल-मूल-बीया छिण्णमला चउहसा होंति ॥

यह गाथा मूलाराधना की है, स्त्रीर वहां पर ४८४ नं ० पर पाई जाती है।

(३) मुद्रित प्रतिमें तथा झ श्रौर व प्रतिमें गाथा नं० ५३७ के पश्चात् निम्नलिखित दो गाथाएँ श्रिषिक पाई जाती हैं:—

मोहक्लएण सम्मं केवळ्णाणं हणेह् श्ररणाणं। केवलदंसण दंसण श्रणंतिविरियं च श्रंतराएण॥ सुहुमं च णामकम्मं श्राउहणणेण हवइ श्रवगहणं। गोयं च श्रगुरुलहुयं श्रव्वावाहं च वेयणीयं च॥

इनमें यह बताया गया है कि सिद्धोंके किस कर्मके नाशसे कीन सा गुण प्रकट होता है। इसके पूर्व नं० ५३७ वीं गाथामें सिद्धोंके आठ गुणोंका उल्लेख किया गया है। किसी स्वाध्यायशील व्यक्किने इन दोनों गाथाओंको प्रकरणके उपयोगी जानकर इन्हें भी मार्जनमें लिखा होगा और कालान्तरमें वे मूलका अंग बन गईं। यही बात चौदह मलवाली गाथाके लिए समक्षना चाहिए।

उक्त पाँच प्रक्षिप्त गाथात्रोंको हटा देने पर अन्थकी गाथात्रोका परिमाण ५३६ रह जाता है। पर इनके साथ ही सभी प्रतियोंमे प्रशस्तिकी ८ गाथात्रोंपर भी सिलसिलोवार नम्बर दिये हुए हैं स्त्रतः उन्हें भी जोड़ देनेपर ५३६ + = ५४७ गाथाएं प्रस्तुत अन्थ की सिद्ध होती हैं। प्रस्तुत अन्थकी गाथा नं० ५७ केवल क्रियापदके परिवर्तनके साथ अपने अविकल रूपमे २०५ नम्बर पर भी पाई जाती है। यदि इसे निगा जाय तो अन्थकी गाथा-संख्या ५४६ ही रह जाती है।

## ४-यन्थकारका परिचय

श्राचार्य वसुनिन्दिने श्रापने जन्मसे किस देशको पवित्र किया, किस जातिमें जन्म लिया, उनके माता-पिता का क्या नाम था; जिनदीचा कब ली श्रोर कितने वर्ष जीवित रहे, इन सब बातोंके जाननेके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। ग्रन्थके श्रन्तमं दी हुई उनकी प्रशस्तिसे केवल इतना ही पता चलता है कि श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामे श्रीनिन्दिनामके एक स्राचार्य हुए। उनके शिष्य नयनिन्द स्रोर उनके शिष्य नेमचन्द्र हुए। नेमिचन्द्रके प्रसादसे वसुनिन्दिने यह उपासकाध्ययन बनाया। प्रशस्तिमे ग्रन्थ-रचनाकाल नही दिया गया है। पं० स्राशाधरजीने सागारधर्मामृतकी टीकाको वि० सं० १२९६ मे समात किया है। इस टीकामे उन्होंने स्रा० वसुनिन्दिका स्रानेक वार स्रादरणीय शब्दोंके साथ उल्लेख किया है स्रोर उनके इस उपासकाध्ययनकी गाथास्रोको उद्भृत किया है'। स्रतः इनसे पूर्ववर्त्ता होना उनका स्वयंसिद्ध है। श्री प० जुगलिकशोरजी मुख्तारने 'पुरातन-वाक्य-सूनी' की प्रस्तावनामे स्रोर श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने स्रपने 'जैन इतिहास'मे वसुनिन्दिका समय स्रा० स्रामितगितिके पश्चात् स्रोर पं० स्राशाधरजीसे पूर्व स्रार्थात् विक्रमकी बारहवीं शताब्दी निश्चित किया है। पर विशेष स्रानुस्थानसे यह पता चलता है कि वसुनिन्दिके टादागुरु श्रीनयनिन्दिने विक्रम सवत् ११०० मे 'सुदर्शनचिरत' नामक स्रपभ्रंश माषाके ग्रन्थको रचा है, स्रतएव स्रा० वसुनिन्दिका समय बारहवीं शताब्दीका पूर्वार्थ निश्चित होता है।

वसुनिद्द नामके अनेक आचार्य हुए हैं। वसुनिद्दिक नामसे प्रकाशमे आनेवाली रचनाओं में आतमीमांसाकृति, जिनशतकटीका, मूलाचारकृत्ति, प्रतिष्ठासारसंग्रह और प्रस्तुत उपासकाध्येयन प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे अन्तिम दो प्रन्थ तो स्वतत्र रचनाएँ हैं और शेष सब टीका-प्रन्थ हैं। यद्यपि अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि आतमीमांसा आदिके दृत्ति-रचियता और प्रतिष्ठापाठ तथा उपासकाध्ययनके निर्माता आचार्य वसुनिद्द एक ही व्यक्ति हैं, तथापि इन प्रन्थोंके अन्तःपरीक्षण इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि आतमीमासा-कृत्ति और जिनशतक-टीकाके रचियता एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिष्ठापाठ और प्रस्तुत उपासकाध्ययनके रचियता भी एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा-पाठके समान प्रस्तुत उपासकाध्ययनमें भी जिन-विभव-प्रतिष्ठाका खूब विस्तारके साथ वर्णन करके भी अनेक स्थलोंपर प्रतिष्ठा शास्त्रके अनुसार विधि-विधान करनेको प्रेरणा की गई हैं। इन दोनों प्रन्थोंकी रचनामें समानता पाई जाती है और जिन धूलिकलशाभिषेक, आकरशुद्धि आदि प्रतिष्ठा-सम्बन्धी पारिमाषिक शब्दों का यहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, उनका प्रतिष्ठासंग्रहमें विस्तृत रूपसे वर्णन किया गया है। यहाँ एक बात खास तौर से जानने योग्य है कि प्रतिष्ठासंग्रहकी रचना संस्कृत-भाषामें है, जब कि प्रस्तुत उपासकाध्ययन प्राकृतमें रचा गया है। यह विशेषता वसुनिद्की उभय-भाषा-विज्ञता को प्रकट करती है तथा वसुनिद्द के लिए परवर्त्ती विद्वानों द्वारा प्रयुक्त 'सैद्धान्तिक' उपाधि भी मूलाचारकृत्तिके कतु 'त्वकी ओर सकेत करती है।

# ५-नयनन्दिका परिचय और वसुनन्दिका समय

स्राचार्य वसुनन्दिने स्राचार्य नयनन्दिको स्रापने दादागुरुरूपसे स्मरण किया है। नयनन्दि-रचित स्रापभ्रंशभाषाके दो प्रन्य—सुदर्शनचरित स्रोर सकल-विधि-विधान स्रामेरके शास्त्रभंडारमें उपलब्ध हैं। इनमेसे सुदर्शनचरितके स्रन्तमें जो प्रशस्ति पाई जाती है, उससे प्रकट है कि उन्होंने उक्त प्रन्थकी रचना विक्रम संवत् ११०० मे धारा-नरेश महाराज मोजदेवके समयमें पूर्ण की थी। सुदर्शनचरित की वह प्रशस्ति इस प्रकार है:—

जिणिदस्स वीरस्स तित्थे वहंते, महाकुंदकुंदग्रण्ए एंतसंते। सुसिक्साहिहाणें तहा पोमणंदी, पुणो विसहगांदी तक्षो गांदगांदी॥ जिखहिट्डु धम्मं धुराणं विसुद्धो, कयाणेयगंथो जयते पसिद्धो। भवं बोहि पोडं महोविस्स (ह) णांदी, खमाजुत्तसिद्धंतिक्रो विसहगांदी॥

१. देखो--सागारघ० अ०३ इखो० १६ को टीका आदि। २. देखो उपासकाध्य० गाथा नं०३९६,४१० इत्यादि।

जिणिंदागमब्भासणे एयचित्तो, तवायारणिट्ठाइ छद्धाइजुत्तो । णिरंदामिरंदाहिवाग्रांदवंदी, हुत्रो तस्स सीसो गणी रामणांदी ॥ श्रसेसाणगंथीम पारंमि पत्तो, तवे श्रंगवी भव्वराईविमित्तो । गुणायासभूवो सुतिरुलोक्कणंदी, महापंडि श्रंतस्य (श्रो तस्स) माणिक्कणंदी ॥

धत्ता---

पढम सीसु तहो जायउ जगविक्खायउ सुणि ए।यणंदी श्राणिदिउ । चिरंडं सुदंसणणाहहो तेण, श्रवाह हो विरइउं बुह श्रहिणंदिउं ॥ श्राराम-गाम-पुरवरणिवेस, सुपिसद्ध श्रवंती णाम देस । सुरवहपुरिच्व विबुह्यणइट्ठ, तिहं श्रिष्य धारणायरीगरिट्ठ ॥ रणिदुद्धर श्ररिवर-सेल-वज्जु, रिद्धिय देवासुर जिणाय चोज्जु । तिहुयणु णारायण सिरिणिकेड, तिहं णरवह पुंगसु मोयदेउ ॥ मणिगणपहदूसिय रविगमिष्य, तिहं जिणवर वद्धु विहारु श्रिष्य । णिव विक्रम्मकालहो ववगएसु, एयारह संवच्छर सएसु । तिहं केविल चरिउं श्रमरच्छरेण, ए।यरांदी विरयउ वित्थरेण ॥

घत्ता--

ण्यणंदियहो मुणिंदहो कुवलयचंदहो शारदेवासुर वंदहो। देउ देइ मह श्रिम्मल भवियहं मंगल वाया जिश्वर चंदहो॥

उक्त प्रशस्तिसे यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि वे धारा-नरेश महाराज भोजके समय विद्यमान थे, श्रीर विक्रम संवत् ११०० मे उन्होंने सुदर्शनचिरत की रचना पूर्ण की। पर साथ ही इस प्रशस्तिसे श्रीर भी श्रमेक बातों रर नवीन प्रकाश पड़ता है जिनमेसे एक यह है कि नयनिद्द सुप्रसिद्ध तार्किक एवं परीत्तामुख सूत्रकार महापंडित माणिक्यनिद्द के शिष्य थे—जब कि श्राचार्य वसुनिद्द नयनिद्द को 'श्रीनिद्द' का शिष्य कहा है। नयनिद्द श्रपनी जो गुरुपरम्परा दी है, उसमें 'श्रीनिद्द' नामके किसी श्राचार्यका नामो-ल्लेख नहीं है। हाँ, निद्दपदान्तवाले श्रमेक नाम श्रवश्य मिलते हैं। यथा—रामनिद, विशाखनिद, नन्दनिद इत्यादि। नयनिदकी दी हुई गुरु-परम्परा में तो किसी प्रकारकी शंका या सन्देहको स्थान है ही नहीं, श्रतः प्रश्न यह उठता है कि श्रा० वसुनिद्दको नयनिद द्वारा दी गयी गुरुपरम्परामेंसे कौनसे 'निद्द' श्रमीष्ट हैं ! मेरे विचारसे 'रामनिद' के लिए ही श्रा० वसुनिद्द हारा श्रीनिद्द लिखा है। क्योंकि जिन विशेषणोंसे नयनिद्द रामनिद्दका स्मरण किया है, वे प्रायः वसुनिद्द द्वारा श्रीनिद्दिके लिए दिये गये विशेषणोंसे मिलते-जुलते हैं।

यथा—(१) जिखिंदागमञ्भासणे एयचित्तो—नयनिद् जो सिद्धंतंबुरासि सुणयतरणिमासेज जीलावतिण्णो ।—नसुनिद्

> (२) तवायारिषाद्वाइ लद्धाइलुक्तो, खरिंदामरिंदाहिवाणंदवंदी—नयनिन्द वर्षणेउं कोसमत्थो सयलगुणगणं सेवियंतो वि लोए—वसुनिन्द

इस विषयमें श्रिधिक ऊहापोह अप्रासंगिक होगा, पर इससे इतना तो निश्चित ही है कि नयनिदिके शिष्य नेमिचन्द्र हुए श्रीर उनके शिष्य वसुनिन्द । वसुनिन्दिने जिन शब्दोंमें श्रपने दादागुरुका, प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है उससे ऐसा श्रवश्य ध्वनित होता है कि वे उनके सामने विद्यमान रहे हैं । यदि यह श्रनुमान ठीक हो, तो बारहवीं शताब्दिका प्रथम चरण वसुनिन्दिका समय माना जा सकता है । यदि वे उनके सामने विद्यमान न भी रहे हों तो भी प्रशिष्यके नाते वसुनिन्दिका काल बारहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध ठहरता है ।

#### ६-उपासक या श्रावक

गृहस्थ व्रतीको उपासक, श्रावक, देशसंयमी, त्रागारी स्रादि नामोंसे पुकारा जाता है। यद्यपि साधारणतः ये सब पर्यायवाची नाम माने गये हैं, तथापि यौगिक दृष्टिसे उनके स्राथोंमे परस्पर कुछ विशेषता है। यहा क्रमशः उक्क नामोंके स्राथोंका विचार किया जाता है।

'उपासक' पदका ग्रर्थ उपासना करनेवाला होता है। जो ग्रपने ग्रामीष्ट देवकी, गुरुकी, धर्मकी उपा-सना म्रार्थात् सेवा, वैयावृत्त्य ग्रीर ग्राराधना करता है, उसे उपासक कहते हैं। ग्रहस्य मनुष्य वीतराग देवकी नित्य पूजा-उपासना करता है, निर्मन्थ गुरुश्रोंकी सेवा-वैयावृत्त्यमे नित्य तत्पर रहता है ग्रीर सत्यार्थ धर्मकी ग्राराधना करते हुए उसे यथाशक्ति धारण करता है, ग्रातः उसे उपासक कहा जाता है।

'श्रावक' इस नाम की निरुक्ति इस प्रकार की गई है :---

'श्रन्ति पचन्ति तत्त्वार्थश्रद्धानं निष्ठां नयन्तीति श्राः, तथा वपन्ति गुणवत्सप्तक्षेत्रेषु धनवीजानि निचिपन्तीति वाः, तथा किरन्ति क्विष्टकर्मरजो विचिपन्तीति काः। ततः कर्मधारये श्रावका इति भवति'। (श्रभिधान राजेन्द्र 'सावय' शब्द)

इसका श्रमिप्राय यह है कि 'श्रावक' इस पद में तीन शब्द हैं। इनमें से 'श्रा' शब्द तो तत्त्वार्थ-श्रद्धान की सूचना करता है, 'व' शब्द सप्त धर्म-त्रेत्रों मे धनरूप बीज बोने की प्रेरणा करता है श्रीर 'क' शब्द क्किष्ट कर्म या महापापों को दूर करने का संकेत करता है। इस प्रकार कर्मधारय समास करने पर श्रावक यह नाम निष्पन्न हो जाता है।

कुछ विद्वानों ने श्रावक पद का इस प्रकार से भी ऋर्थ किया है :--

त्रम्युपेतसम्यक्तवः प्रतिपन्नागुन्नतोऽपि प्रतिदिवसं यतिभ्यः सकाशात्साधूनामागारिणां च सामाचारीं श्रणोतीति श्रावकः।

—आवकधर्म प्र० गा० २

श्चर्यात् जो सम्यक्त्वी श्चौर श्रगुप्रति होने पर भी प्रतिदिन साधुश्चो से ग्रहस्थ श्चौर मुनियों के श्चाचार-धर्म को सुने, वह श्रावक कहलाता है।

कुछ विद्वानों ने इसी अर्थ को और भी पल्लवित करके कहा है :---

श्रद्धालुतां श्राति श्र्योति शासनं दीने वपेदाशु तृणोति दर्शनम् । कृतत्वपुर्यानि करोति संयमं तं श्रावकं प्राहुरमी विचक्षयाः॥

श्रर्थ—जो अद्धालु होकर जैन शासन को सुने, दीन जनो में श्रर्थ का वपन करे श्रर्थात् दान दे, सम्यग्दर्शन को वरण करे, सुकृत श्रीर पुराय के कार्य करे, संयम का श्राचरण करे उसे विचक्षण जन श्रावक कहते हैं।

उपर्युक्त सर्व विवेचन का तात्पर्य यही है कि जो गुरुजनों से स्नात्म-हित की बात को सदा सावधान होकर सुने, वह श्रावक कहलाता है<sup>१</sup>।

९ परलोयहियं सम्मं जो जिणवयगं सुणेइ उवजुत्तो। श्रइतिव्वकम्मविगमा सुक्कोसो सावगो एत्थ॥—-पंचा० १ विव० श्रवासदृष्ट्यादिविशुद्धसम्पर्परं समाचारमनुप्रभातम्। श्रणोति यः साधुजनादतन्द्रस्तं श्रावकं प्राहुरमी जिनेन्द्राः॥ (श्रभिधान राजेन्द्र, 'सावय' शब्द )

ऋणुवतरूप देश संयम को धारण करने के कारण देशसंयमी या देशविरत कहते हैं। इसी का दूसरा नाम संयतासंयत भी है क्योंकि यह स्थूल या त्रसिंसा की ऋपेत्वा संयत है और सूक्ष्म या स्थावर हिंसा की ऋपेत्वा असंयत है। घर में रहता है, ऋतएव इसे ग्रहस्थ, सागार, गेही, ग्रही ऋौर ग्रहमेधी ऋादि नामों से भी पुकारते हैं। यहाँ पर 'ग्रह' शब्द उपलत्वण है, ऋतः जो पुत्र, स्त्री, मित्र, शरीर, भोग ऋादि से मोह छोड़ने में ऋसमर्थ होने के कारण घर में रहता है उसे ग्रहस्थ ऋादि कहते हैं।

#### ७-उपासकाध्ययन या श्रावकाचार

उपासक या श्रावक जनोके आचार-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले सूत्र, शास्त्र या ग्रन्थको उपासकाध्ययन-सूत्र, उपासकाचार या श्रावकाचार नामोसे व्यवहार किया जाता है। द्वादशांग श्रुतके बारह श्रंगोंमें श्रावकोके आचार-विचार का स्वतन्त्रतासे वर्णन करनेवाला सातवाँ श्रंग उपासकाध्ययन माना गया है। श्राचार्य वसुनन्दि ने भी श्रपने प्रस्तुत ग्रन्थका नाम उपासकाध्ययन ही दिया है जैसा कि प्रशस्ति-गत ५४५ वीं गाथासे स्पष्ट है।

स्वामी समन्तमद्र ने संस्कृत भाषामें सबसे पहले उक्क विषयका प्रतिपादन करनेवाला स्वतन्त्र ग्रन्थ रचा श्रीर उसका नाम 'रत्नकरएडक' रक्खा। उसके टीकाकार श्राचार्य प्रभाचन्द्र ने श्रपनी टीकामें श्रीर उसके प्रत्येक प्रतेच्छेदके श्रन्तमे 'रत्नकरएडकनाम्नि उपासकाध्ययने' वाक्यके द्वारा 'रत्नकरएडकनामक उपासकाध्ययन' ऐसा लिखा है। इस उल्लेखसे भी यह सिद्ध है कि श्रावक-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको सदाने उपासकाध्ययन ही कहा जाता रहा है। बहुत पीछे लोगोने श्रपने बोलनेकी सुविधाके लिए श्रावकाचार नामका व्यवहार किया है।

श्राचार्य सोमदेवने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ यशस्तिलकके पांचर्वे श्राश्वासके श्रन्तमें 'उपासकाध्ययन' कहने की प्रतिज्ञा की है। यथा—

#### इयता अन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यशोधरनुपस्य । इत उत्तरं तु वच्ये श्रुतपठितसुपासकाभ्ययनम् ॥

ऋर्यात् इस पाँचवें ऋाश्वास तक तो मैंने महाराज यशोधरका चरित कहा । ऋब इससे ऋागे द्वादशांग-श्रत-पठित उपासकाध्ययन को कहूँगा ।

दिगम्बर-परम्परामें श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाले स्वतन्त्र ग्रन्थ इस प्रकार हैं:—रत्नकरण्डक, श्रमितगित-उपासकाचार, वसुनन्दि-उपासकाध्ययन, सागारधर्मामृत, धर्मसंग्रहश्रावकाचार, पूज्यपाद श्रावकाचार, गुण्मूषण्श्रावकाचार, लाटी-संहिता श्रादि। इसके श्रतिरिक्त स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेद्धाकी धर्मभावनामें, तत्त्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायमें, श्रादिपुराण्के ३८, ३९, ४० वे पर्वमें, यशस्तिलकके ६, ७, ८ वे श्राश्वासमे, तथा भावसंग्रहमें भी श्रावकधर्मका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। श्रेताम्बर-परम्परामें उपासकदशासूत्र, श्रावकधर्मप्रतिति श्रादि ग्रन्थ उछोलनीय है।

# प्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार

उपलब्ध जैन वाङ्मयमें श्रावक-धर्मका वर्णन तीन प्रकारसे पाया जाता है:-

- १. ग्यारह प्रतिमास्रोंको स्राधार बनाकर ।
- २. बारह वत श्रौर मारणान्तिकी सल्लेखनाका उपदेश देकर।
- ३. पक्ष, चर्या श्रीर साधनका प्रतिपादन कर ।
- (१) उपर्युक्त तीनों प्रकारोंमें से प्रथम प्रकारके समर्थक या प्रतिपादक स्त्राचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कार्तिकेय स्त्रीर वसुनिन्द स्त्रादि रहे हैं। इन्होंने स्त्रपने-स्त्रपने ग्रन्थोंमें ग्यारह प्रतिमास्रोंको स्त्राधार बनाकर ही

श्रावक-धर्म का वर्णन किया है। श्रा॰ कुन्दकुन्दने यद्यपि श्रावक-धर्मके प्रतिपादनके लिए कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ या पाहु इकी रचना नहीं की है, तथापि चारित्र-पाहुड में इस विषय का वर्णन उन्होंने छह गाथाश्रो द्वारा किया है। यह वर्णन ग्रांत संचित्र होनेपर भी श्रावक धर्मपर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा है, पर उनके नामसे प्रसिद्ध 'श्रानुपेक्षा' में धर्मभावनाके भीतर श्रावक धर्मका वर्णन बहुत कुछ विस्तार के साथ किया है। इन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूपसे सम्यग्दर्शन ग्रीर ग्यारह प्रतिमात्रोंको ग्राधार बनाकर ही श्रावक धर्मका वर्णन किया है। स्वामिकार्त्तिकेथके पश्चात् ग्रा० वसुनन्दिने भी उक्त सरिणका श्रनुसरण किया। इन तीनो ही ग्राचार्योंने न ग्राष्ट मूछ गुणोका वर्णन किया है श्रोर न बारह बतोंके ग्रातीचारोका ही। प्रथम प्रकारका ग्रानुसरण करनेवाले ग्राचार्योंने से स्वामिकार्तिकेथको छोड़कर शेष सभीने सल्लेखनाको चौथा शिचावत माना है।

उक्त तीनो प्रकारोंमेसे यह प्रथम प्रकार ही आद्य या प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि धवला और जयधवला टीकामे आ॰ वीरसेनने उपासकाध्ययन नामक अंगका स्वरूप इस प्रकार दिया है——

१——उवासयज्भयणं गाम ऋंगं एक्कारस लक्ख-सत्तरि सहस्स पदेहिं ११७०००० पदेहि 'दसग् वदः ''''इदि एक्कारसिवहडवासगाणं लक्खणं तेसि च वदारोवण-विहाणं तैसिमाचरणं च वर्ग्णेदि । (पट्-खंडागम मा० १ पृ० १०२ )

२—उवासयङभवणं णाम श्रंग दंसण्-वय-सामाइय-पोसहोववास-सिचत्त-रायिभत्त बंभारंभपरिग्गहाणु-मणुद्धिङणामाण्मेकारसण्हमुवासयाण् धम्ममेकारसिवहं वण्णेदि । (कसायपाहुङ भा० १ ५० १३० )

अर्थात् उपासकाध्ययननामा सातवाँ अग दर्शन, वत, सामायिक आदि ग्यारह प्रकारके उपासकोका व्याप, वतारोपण आदिका वर्णन करता है।

स्वामिकार्त्तिकेय के पश्चात् ग्यारह प्रतिमाश्चों को श्चाधार बनाकर श्रावक-धर्म का प्रतिपादन करनेवाले श्चा० वसुनन्दि हैं। इन्होंने श्चपने उपासकाध्ययन में उसी परिपाटी का श्चनुसरण किया है, जिसे कि श्चा० कुन्दकुन्द श्चौर स्वामिकार्त्तिकेय ने श्चपनाया है।

स्वामिकािर्त केय ने सम्यक्त्व की विस्तृत महिमा के पश्चात् ग्यारह प्रतिमात्रों के आधार पर बारह वर्तों का स्वरूप निरूपण किया है। पर वसुनन्दि ने प्रारम्भ में सात व्यसनों का और उनके दुष्फलों का खूब विस्तार से वर्णन कर मध्य में बारह वर्त और ग्यारह प्रतिमात्रों का, तथा अन्त में विनय, वैयाहृत्य, पूजा, प्रतिष्ठा और दान का वर्णन भी खूब विस्तार से किया है। इस प्रकार प्रथम प्रकार प्रतिपादन करनेवालों में तदनुसार आवक धर्म का प्रतिपादन कम से विकसित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

(२) द्वितीय प्रकार अर्थात् बारह् व्रतोंको आधार बनाकर आवकधर्मका प्रतिपादन करनेवाले आचार्योंमें उमास्वाित और समन्तमद्र प्रधान हैं। आ॰ उमास्वाितने अपने तत्त्वार्थस्त्रके सातवें अध्यायम आवक-धर्मका वर्णन किया है। इन्होंने व्रतीके आगारी और अनगारी मेद करके अरणुव्रतधारीको आगारी बताया और उसे तीन गुणव्रत, चार शिच्नाव्रत रूप सत शीलसे समपन्न कहार। आ॰ उमास्वाितने ही सर्वप्रथम बारह वर्तोक पाँच-पाँच अतीचारोंका वर्णन किया है। तत्त्वार्थस्त्रकारने अतीचारोंका यह वर्णन कहाँ से किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके निर्णयार्थ जब हम वर्तमानमें उपलब्ध समस्त दि० १वे० जैन वाब्ययका अवगाहन करते हैं, तब हमारी दृष्टि उपासकदशा-सूत्र पर अटकती है। यद्यपि वर्तमानमें उपलब्ध यह सूत्र तीसरी वाचनाके बाद लिपि-बद्ध हुआ है, तथापि उसका आदि स्रोत तो १वे० मान्यताके अनुसार भ० महावीरकी वाणींसे ही माना जाता है। जो हो, चाहे अतीचारोंके विषयमें उमास्वाितने उपासकदशास्त्रका अनुसरण किया हो और चाहे उपासकदशास्त्रकारने तत्त्वार्थस्त्रका, पर इतना निश्चित है कि दि० परम्परामें उमास्वाितसे पूर्व अतीचारोंका वर्णन किसीने नहीं किया।

<sup>.</sup>१ देखो तत्त्वार्थं० घ०७, सू० १८–२१.

तत्त्वार्थसूत्र श्रीर उपासकदशास्त्रमें एक समता श्रीर पाई जाती है श्रीर वह है मूलगुणोंके न वर्णन करनेकी। दोनो ही सूत्रकारोंने श्राठ मूलगुणोंका कोई वर्णन नहीं किया है। यदि कहा जाय कि तत्त्वार्थसूत्रकी संक्षित रचना होनेसे श्रष्टमूलगुणोंका वर्णन न किया गया होगा, सो माना नहीं जा सकता। क्योंकि जब सूत्रकार एक-एक वतके श्रतीचार बतानेके लिए पृथक् पृथक् सूत्र बना सकते थे, श्रिहसादि व्रतोंकी भावनाश्रोंका भी पृथक्-पृथक् वर्णन कर सकते थे, तो क्या श्रष्टमूलगुणोंके लिए एक भी सूत्रको स्थान नहीं दे सकते थे ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके साथ ही सूत्रकारने श्रावककी ग्यारह प्रतिमाश्रों का भी कोई निर्देश नहीं किया ? यह भी एक दूसरा विचारणीय प्रश्न है।

तत्त्रार्थसूत्र से उपासकदशासूत्र में इतनी बात श्रवश्य विशेष पाई जाती है कि उसमे ग्यारह प्रति-माश्रो का जिक्र किया गया है। पर कुन्दकुन्द या स्वामिकार्त्तिकेय के समान उन्हें आधार बनाकर श्रावक-धर्म का वर्णन न करके एक नवीन ही रूप वहाँ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है:—

श्रानन्द नामक एक बड़ा धनी सेठ भ० महावीर के पास जाकर विनयपूर्वक निवेदन करता है कि भगवन, मै निर्मन्य प्रवचन की श्रद्धा करता हूं. प्रतीति करता हूं श्रीर वह मुक्ते सर्व प्रकार से श्रमीष्ट एवं प्रिय भी है। भगवान के दिव्य-सान्निध्य में जिस प्रकार श्रमेक राजे महाराजे श्रीर धनाट्य पुरुष प्रविजत होकर धर्म-साधन कर रहे हैं. उस प्रकार से मैं प्रविज्ञत होने के लिए अपने को असमर्थ पाता हूँ। अतएव भगवन, मैं त्रापके पास पाच त्रणवत त्रीर सात शिकावत रूप बारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना चाहता हाँ। इसके अनन्तर उसने क्रमशः एक एक पाप का स्थुल रूप से प्रत्याख्यान करते हुए पांच श्रणवत प्रहण किये श्रीर दिशा श्रादि का परिमाण करते हुए सात शिक्तावतों को प्रहण किया। तत्पश्चात् उसने घर में रहकर बारह बतों का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत किये। पन्द्रहवें वर्ष के प्रारम्भ में उसे विचार उत्पन्न हन्ना कि मैंने जीवन का बड़ा भाग ग्रहस्थी के जंजाल में फँसे हुए निकाल दिया है। अब जीवन का तीसरा पन है, क्यों न गृहस्थी के मंकल्प-विकल्पों से दूर होकर श्रीर भ० महाबीर के पास जाकर मैं जीवन का ऋविशष्ट समय धर्म साधन में व्यतीत करूँ ? ऐसा विचार कर उसने जातिके लोगोको ऋामन्त्रित करके उनके सामने ऋपने ज्येष्ठ पत्रको गृहस्थीका सर्व भार सौंप कर सबसे बिदा ली ऋौर भ० महावीरके पास जाकर उपासकोंकी 'दंसग्रापिडमा' श्रादिका यथाविधि पालन करते हुये विहार करने लगा। एक एक 'पिडमा' को उस उस प्रतिमाको संख्यानुसार उतने उतने मास पालन करते हुए स्रानन्द श्रावकने ग्यारह पडिमार्झोंके पालन करनेमें ६६ मास ऋर्यात ५॥ वर्ष व्यतीत किये । तपस्यासे ऋपने शरीरको ऋत्यन्त क्रश कर डाला । श्चन्तमें भक्त-प्रत्याख्यान नामक संन्यासको धारण कर समाधिमरण किया श्चीर शम परिणाम वा शम लेज्याके योगसे सौधर्म स्वर्गमें चार पल्योपमकी स्थितिका धारक महर्द्धिक देव उत्पन्न हुआ ।

इस कथानकरे यह बात स्पष्ट है कि जो सीधा मुनि बननेमें ऋसमर्थ है, वह श्रावकधर्म धारण करे श्रीर घरमें रहकर उसका पालन करता रहे। जब वह घरसे उदासीनताका ऋनुभव करने लगे श्रीर देखे कि ऋब मेरा शरीर दिन प्रतिदिन दीण हो रहा है श्रीर इन्द्रियोकी शिक्त घट रही है, तब घरका भार बड़े पुत्रको संभलवाकर श्रीर किसी गुरु ऋादिके समीप जाकर क्रमशः ग्यारह प्रतिमाश्रोका नियत ऋवधि तक ऋम्यास करते हुए ऋन्तमें या तो मुनि बन जाय, या संन्यास धारण कर ऋात्मार्थको सिद्ध करे।

१ सहहामि णं भंते, णिग्गंथं पावयणं; पत्तियामि णं भंते, णिग्गंथं पावयणं; रोएमि णं भंते, णिग्गंथं पावयणं। एवमेयं भंते, तहमेयं भंते, श्रवितहमेयं भते, इच्छियमेयं भंते, पिडिच्छियमेयं भंते, इच्छिय-पिडिच्छियमेयं भंते, से जहेयं तुब्भे वयह ति कट्टु जहा णं देवाग्रुप्पियाणं श्रान्तिए बहवे राईसर-तज्ञवर-मांडिविक-कोडुन्विय-सेट्टि-सत्थवाहप्पभिइया मुंडा भिवत्ता श्रगाराश्रो श्रणगारियं पव्वह्या; नो खलु श्रहं तहा संचाएमि मुंडे जाव पव्वहत्तए। श्रहं णं देवाग्रुप्पियाणं श्रंतिए पंचाणुव्वह्यं सत्तिसिक्छावह्यं दुवालसिवहं गिहिधममं पडिवज्जस्सामि। उपासकदशासृत्र श्र० १ सू० १२.

२ देखो उपासकदशा सूत्र, अध्ययन १ का अन्तिम भाग।

तत्त्वार्थ सूत्रमें यद्यि ऐसी कोई सीधी बात नहीं कही गई है, पर सातवे अध्यायका गम्भीर अध्ययन करने पर निम्न सूत्रोंसे उक्त कथनकी पुष्टिका संकेत अवश्य प्राप्त होता है। वे सूत्र इस प्रकार हैं:—

श्रग्रुवतोञ्जारी ॥२०॥ दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाग्रातिथि-संविभागवतसम्पन्नश्च ॥२१॥ मारगान्तिकीं सन्तेखनां जोषिता ॥२२॥ तत्त्वार्थसूत्र, श्र० ७ ।

इनमेंसे प्रथम स्त्रमे बताया गया है कि स्नगारी या ग्रहस्थ पंच ऋगुव्रतका घारी होता है। दूसरे स्त्रमे बताया गया है कि वह दिग्वत स्नादि सात व्रतोसे सम्पन्न भी होता है। तीसरे स्त्रमे बताया गया है कि वह जीवनके ऋग्तमें मारणान्तिकी सल्लेखना को प्रेमपूर्वक घारण करे।

यहाँ पर श्रावकधर्मका ग्रम्यास कर लेनेके पश्चात् मुनि बननेकी प्रेरणा या देशना न करके सल्खेखनाको धारण करनेका ही उपदेश क्यों दिया ! इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर यही है कि जो समर्थ है ग्रौर ग्रहस्थीसे मोह छोड़ सकता है, वह तो पहले ही मुनि बन जाय। पर जो ऐसा करनेके लिए ग्रासमर्थ है, वह जीवन-पूर्वन्त बारह व्रतोका पालन कर श्रान्तमे संन्यास या समाधिपूर्वक शारीर त्याग करे।

इस सन्यासका घारण सहसा हो नहीं सकता, घरसे, देहसे ऋौर मोगोसे ममत्व मीं एकदम छूट नहीं सकता; अतएव उसे ऋम-ऋमसे कम करनेके लिए ग्यारह प्रतिमान्नोकी भूमिका तैयार की गई प्रतीत होती है, जिसमे प्रवेश कर वह सासारिक मोगोपमोगोसे तथा ऋपने देहसे भी लालसा, तृष्णा, गृद्धि, ऋासिक्त ऋौर स्नेहको ऋमशः छोड़ता ऋौर ऋात्मिक शिक्तको बढ़ाता हुऋ। उस दशाको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जिसे चाहे साधु-मर्यादा किहये ऋौर चाहे सल्लेखना । यहाँ यह ऋाशंका व्यर्थ है कि दोनों वस्तुएँ भिन्न है, उन्हें एक क्यों किया जा रहा है ? इसका उत्तर यही है कि भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरणका उत्कृष्ट काल बारह वर्षका माना गया है, जिसमे ग्यारहवीं प्रतिमाके पश्चात् सन्यास स्वीकार करते हुए पाँच महावतोंको धारण करने पर वह साज्ञात् मुनि बन ही जाता है।

तस्वार्थसूत्र स्त्रौर उपासकदशासूत्रके वर्णनसे निकाले गये उक्क मिथतार्थकी पृष्टि स्वामी समन्त्रभद्रके रत्नकरएड-श्रावकाचारसे भी होती है। जिन्होंने कुछ भी मननके साथ रत्नकरएडकका श्रध्ययन किया है, उनसे यह अविदित नहीं है कि कितने अच्छे प्रकारसे आचार्य समन्तमद्रने यह प्रतिपादन किया है कि आवक बारह वर्तोंका विधिवत् पाछन करके अन्तमें उपसर्ग, दुर्भिन्न, जरा, रोग आदि निष्प्रतीकार आपत्तिके आ जाने पर श्रपने धर्मकी रक्षाके लिए सल्लेखनाको धारण करे । सल्लेखनाका ऋम श्रीर उसके फलको श्रनेक श्लोकों द्वारा बतलाते हुए उन्होंने श्रन्तमे बताया है कि इस सल्लेखनाके द्वारा वह दुस्तर संसार-सागरको पार करके परम निःश्रेयस-मोज्नको प्राप्त कर लेता है, जहाँ न कोई दुःख है, न रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मरण, भय, शोक म्रादिक। जहाँ रहनेवाले म्रनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख-स्थानन्द, परम सन्तोष म्रादिका म्रनन्त काल तक अनुभव करते रहते हैं। इस समग्र प्रकरणको और खास करके उसके अन्तिम श्लोकोंको देखते हुए एक बार ऐसा प्रतीत होता है मानो ग्रन्थकार अपने ग्रन्थका उपसंहार करके उसे पूर्ण कर रहे हैं। इसके पश्चात् ऋर्थात् ग्रन्थके सबसे ऋन्तमें एक स्वतन्त्र ऋध्याय बनाकर एक-एक श्लोकमें श्रावककी ग्यारह प्रति-माश्रोंका स्वरूप वर्णनकर ग्रन्थको समाप्त किया गया है। श्रावक-धर्मका श्रन्तिम कर्तव्य समाधिमरणका सांगोपांग वर्णन करनेके पश्चात् अन्तमें ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करना सचसुच एक पहेली-सी प्रतीत होती है श्रीर पाठकके हृदयमें एक श्राशंका उत्पन्न करती है कि जब समन्तभद्रसे पूर्ववर्ती कुन्द्कुन्द श्रादि श्राचार्योंने ग्यारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर शावक-धर्मका वर्णन किया, तब समन्तमद्रने वैसा क्यों नहीं किया १ और क्यों ग्रन्थके ग्रन्तमें उनका वर्णन किया १

उपसर्गे दुर्मिक्षे जरिस रुजायां च निःप्रतीकारे ।
 धर्माय तजुविमोचनमादुः सल्लेखनामार्याः ॥१२२॥—रत्नकरण्ड श्रावकाचार

(३) श्रावक धर्मके प्रतिपादनका तीसरा प्रकार पत्त, चर्या श्रोर साधनका निरूपण है। इस मार्गके प्रतिपादन करनेवालोंमें हम सर्वप्रथम श्राचार्य जिनसेनको पाते है। श्रा० जिनसेनने यद्यपि श्रावकाचार पर कोई स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं रचा है, तथापि उन्होंने श्रपनी सबसे बड़ी क्वित महापुराणके ३६-४० श्रोर ४१ वें पर्व में श्रावक धर्मका वर्णन करते हुए ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति, उनके लिए ब्रत-विधान, नाना क्रियाश्रों श्रोर उनके मन्त्रादिकोंका खूब विस्तृत वर्णन किया है। वही पर उन्होंने पत्त, चर्या श्रोर साधनरूपसे श्रावक-धर्मका निरूपण इस प्रकारसे किया है:—

स्यादारेका च षटकर्मजीविनां गृहमेधिनाम् । हिंसादोषोऽनुसंगी स्याज्जैनानां च द्विजन्मनाम् ॥१४३॥ इत्यत्र ब्रमहे सत्यमलपसावद्यसंगतिः। तत्रास्त्येव तथाप्येषां स्याच्छद्धिः शास्त्रदर्शिता ॥१४४॥ श्रिप चैषां विशुद्धवंगं पच्छवां च साधनम्। इति त्रितयमस्त्येव तदिदानीं विवण्महे ॥१४५॥ तत्र पक्षो हि जैनानां कृत्स्नहिंसाविवर्जनम् । मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यैरुपवृ हितम् ॥१४६॥ चर्या तु देवतार्थं वा मंत्रसिद्धवर्थमेव वा। श्रौषधाहारक्छप्रये वा न हिंस्यामीति चेष्टितस् ॥१४७॥ तत्राकामकृते शुद्धिः प्रायश्चित्तैर्विधीयते। पश्चाचात्मान्वयं सूनौ व्यवस्थाप्य गृहोज्भनम् ॥१४८॥ चर्येषा गृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम् । देहाहारेहितत्यागादु ध्यानशुद्धवाऽऽत्मशोधनम् ॥१४३॥ त्रिष्वेतेषु न संस्पर्शो वधेनाईद-द्विजन्मनाम् । इत्यात्मपक्षनिचिसदोषाणां स्यान्निराकृतिः ॥१५०॥

--- आदिपुराण पर्व ३९

श्रर्थात् यहाँ यह श्राशंका की गई है कि जो षट्कर्मजीवी द्विजनमा जैनी ग्रहस्थ हैं, उनके भी हिंसा दोष का प्रसंग होगा ? इसका उत्तर दिया गया है कि हाँ, ग्रहस्थ श्रल्प सावद्य का भागी तो होता है, पर शास्त्र में उसकी शुद्धि भी बतलाई गई है। उस शुद्धि के तीन प्रकार हैं:—पन्न, चर्या श्रीर साधन। इनका श्रर्थ इस प्रकार है—समस्त हिंसा का त्याग करना ही जैनों का पन्न है। उनका यह पन्न मैत्री, प्रमोद, कारुएय श्रीर माध्यस्थ्यरूप चार भावनाश्रों से वृद्धिंगत रहता है। देवता की श्राराधना के लिए, या मंत्र की सिद्धि के लिए, श्रीषधि या श्राहार के लिए मैं कभी किसी भी प्राणी को नहीं मारूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा को चर्या कहते हैं। इस प्रतिज्ञा में यदि कभी कोई दोष लग जाय, तो प्रायश्चित्त के द्वारा उसकी शुद्धि बताई गई है। पश्चात् श्रपने सब कुदुम्ब श्रीर ग्रहस्थाश्रम का भार पुत्रपर डालकर घर का त्याग कर देना चाहिए। यह ग्रहस्थों की चर्या कही गई है। श्रव साधनको कहते हैं—जीवनके श्रन्तमें श्रर्थात् मरण्के समय श्रारीर, श्राहार श्रीर सर्व इच्छाश्रोंका परित्थाग करके ध्यानको श्रुद्धि द्वारा श्रात्माके शुद्ध करनेको साधन कहते हैं। श्रव्हंदेवके श्रनुथायी द्विजन्मा जैनोको इन पन्न, चर्या श्रीर साधनका साधन करते हुए हिसादि पापोंका स्पर्श भी नहीं होता है श्रीर इस प्रकार ऊपर जो श्राशंका की गई थी, उसका परिहार हो जाता है।

उपर्शुक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि जिसे अर्हदेवका पद्य हो, जो जिनेन्द्रके सिवाय किसी अन्य देवको, निर्मन्य गुरुके अतिरिक्त किसी अन्य गुरुको और जैनधर्मके सिवाय किसी अन्य धर्मको न माने, जैनत्वका ऐसा हढ़ पद्य रखनेवाले व्यक्तिको पाचिक आवक कहते हैं। इसका आरमा मैत्री, प्रमोद, कारुएय और

माध्यस्थ्यभावनासे सुवािंत होना ही चाहिये'। जो देव, धर्म, मन्त्र, श्रोषधि, श्राहार श्रादि किसी भी कार्यके लिए जीवधात नहीं करता, न्यायपूर्वक श्राजीविका करता हुत्रा श्रावकके बारह वतोंका श्रीर ग्यारह प्रतिमाश्रोका श्राचरण करता है, उसे चर्याका श्राचरण करनेवाला नैष्टिक श्रावक कहते हैं । जो जीवनके श्रन्तमे देह, श्राहार श्रादि सर्व विषय-कपाय श्रीर श्रारम्भको छोड़कर परम समाधिका साधन करता है, उसे साधक श्रावक कहते है। श्रा० जिनसेनके पश्चात् प० श्राशाधरजीने, तथा श्रन्य विद्वानोने इन तीनोंको ही श्राधार बनाकर सागार-धर्मका प्रतिपादन किया है।

# ६-वसुनन्दि-श्रावकाचारकी विशेषताएँ

वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्ययन का ऋन्तः ऋवगाहन करने पर कई विशेषनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं श्लीर उनपर विचार करनेसे ऋनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं :—

- १ जब िक ग्रा० वसुनिन्दिके सामने समन्तमद्रका रत्नकरग्रङक, जिनसेनका ग्रादिपुराण, सोमदेवका उपासकाध्यय र ग्रोर ग्रामितगतिका आवकाचार ग्रादि आवकधर्मका वर्णन करनेवाला विस्तृत साहित्य उपस्थित था, तो फिर इन्हें एक ग्रोर स्वतन्त्र आवकाचार रचनेकी ग्रावश्यकता क्यो प्रतीत हुई ?
- २—जब कि विक्रमकी पहिली दूसरी शताब्दीसे प्रायः जैन-साहित्य संस्कृत भाषामे रचा जाने लगा श्रीर ११ वीं १२ वीं शताब्दीमे तो सस्कृत भाषामें जैन-साहित्यका निर्माण प्रचुरतासे हो रहा था; तब इन्होंने प्रस्तुत उपासकाध्ययनको प्राकृत भाषामे क्यो रचा ? खासकर उस दशामे, जब कि वे श्रानेक ग्रन्थोंके संस्कृत-टीकाकार थे। तथा स्वय भी प्रतिष्ठा-पाठका निर्माण संस्कृत भाषामे ही किया है!
- ३—जब कि म्रा॰ वसुनन्दिके सामने स्वामी समन्तभद्रका रत्नकरएडक विद्यमान था न्नौर जिसकी कि सरिएका प्रायः सभी परवर्ती श्रावकाचार-रचियतान्नोंने त्र्यनुसरए किया है, तब इन्होंने उस सरिएको छोड़-कर ११ प्रतिमान्नोंको न्नाधार बनाकर एक नई दिशासे क्यों वर्णन किया ?
- ४—जब कि वसुनिन्दिके पूर्ववर्ती प्रायः सभी श्रावकाचार-रचियतास्रोने १२ वर्तोके वर्णन करनेके पूर्व स्राठ मूलगुर्णोका वर्णन किया है तब इन्होंने स्नाठ मूलगुर्णोका नामोब्लेख तक भी क्यों नहीं किया ?
- ५ जब कि उमास्वाति श्रौर समन्तभद्रसे लेकर वसुनन्दिके पूर्ववर्ती सभी श्राचार्योंने १२ वर्तोंके श्रतीचारोंका प्रतिपादन किया है तब इन्होंने उन्हें सर्वथा क्यों छोड़ दिया ? यहाँ तक कि 'श्रतीचार' शब्द भी समग्र ग्रन्थमें कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया ?

१—स्यानमैञ्यासुपत्रं हितोऽलिलवधत्यागो न हिंस्यामहं, धर्माद्यर्थमितीह पक्ष उदितं दोषं विशोध्योज्मतः । स्तौ न्यस्य निजान्वयं गृहमथो चर्या भवेत्साधनम्, त्वन्तेऽन्नेहतन्डमनाद्विशद्या ध्यात्याऽऽत्मनः शोधनम् ॥१९॥ पाचिकादिभिदा त्रेथा श्रावकस्तत्र पाचिकः । तद्धमंगृह्यस्तन्निष्ठो नैष्ठिकः साधकः स्वयुक् ॥२०॥

<sup>—</sup>सागारधर्मामृत ଅ०१

२ — देशयमध्नकषायस्रयोपशमतारतम्यवशतः स्यात् । दर्शनिकाद्येकादशदशावशो नेष्ठिकः सुलेश्यतरः ॥१॥

<sup>—</sup>सागारघ० अ० ३

देहाहारेहितत्यागाद् ध्यानशुद्ध्याऽऽत्मशोधनम् ।
 यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साधयत्येष साधकः ॥१॥

<sup>-</sup>सागारघ० अ० ८

ये कुछ मुख्य प्रश्न है। इनके ऋतिरिक्त कुछ ऋन्य विशेषताएँ भी पाई जाती है जो कि इस प्रकार हैं:—

- १—पूर्व-परम्परा को छोड़कर नई दिशासे ब्रह्मचर्याणुवत, देशवत श्रौर श्रवर्थद्रण्ड-विरित के स्वरूप का वर्णन करना।
- २—भोगोपभोग-परिमाण नामक एक ही शिचाव्रत का भोगविरित श्रौर उपभोगविरित नाम हे दो शिक्षाव्रतो का प्रतिपादन करना।
  - ३--सल्लेखना को शिचावतों मे कहना।
- ४—छड़ी प्रतिमाका नाम 'रात्रिभुक्तित्याग' रखने पर भी स्वरूप-निरूपण 'दिवा मैथुनत्याग' रूप में करना।
- ५—ग्यारहवीं प्रतिमा के दो भेदो का निरूपण करना । तथा प्रथम भेदवाले उत्कृष्ट श्रावक को पात्र लेकर व स्रनेक घरों से भिद्धा माग एक जगह बैठकर स्त्राहार लेने का विधान करना ।

श्रव यहाँ प्रथम मुख्य प्रश्नो पर ऋमशः विचार किया जाता है:-

१—प्रस्थेक प्रन्थकार अपने समय के लिए आवश्यक एवं उपयोगी साहित्य का निर्माण करता है। आ॰ वसुनिन्द के सामने यद्यपि अनेक आवकाचार विद्यमान थे, तथापि उनके द्वारा वह बुराई दूर नहीं होती थी, जो कि तात्कालिक समाज एवं राष्ट्रमे प्रवेश कर गई थी। दूसरे जिन ग्रुम प्रवृत्तियों की उस समय अत्यन्त आवश्यकता थी, उनका भी प्रचार या उपदेश उन आवकाचारोंसे नहीं होता था। इन्हीं दोनो प्रधान कारणों से उन्हें स्वतंत्र अन्य के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। सद्गचारके स्वरूपमे कहा गया है कि—

#### 'श्रमुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं'। द्रव्य सं० गा० ४५

श्रर्थात् श्रग्नुभ कार्यों से निवृत्ति श्रीर ग्रुभ कार्यों मे प्रवृत्ति को सम्यक् चारित्र कहते है। श्रावकों के मूलगुणों श्रीर उत्तरगुणों मे भी यही उद्देश्य श्रन्तिनिहित है। मूलगुण श्रसदाचार की निवृत्ति कराते हैं श्रीर उत्तरगुण सदाचार में प्रवृत्ति कराते हैं। वसुनन्दि के समय में सारे देश में सत व्यसनों के सेवन का श्रत्यधिक प्रचार प्रतीत होता है। श्रीर प्रतीत होता है सर्वसाधारण के व्यसनों में निरत रहने के कारण दान, पूजन श्रादि श्रावक कियाश्रोंका श्रभाव भी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उस समय जिनविम्ब, जिनालय श्रादि भी नगर्य-जैसे ही थे। श्रावकोंकी संख्याके श्रनुपातसे वे नहीं के बराबर थे। यही कारण है कि वसुनन्दि को तात्कालिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर श्रपने समय के कदाचार को दूर करने श्रीर सदाचार के प्रसार करने का उपदेश देने की श्रावश्यकता का श्रनुभव हुश्रा श्रीर उन्होंने इसके लिए एक स्वतंत्र प्रन्थ की रचना की। यह बात उनके सत व्यसन श्रीर प्रतिमा-निर्माण श्रादि के विस्तृत वर्णन से भली भाँति सिद्ध हैं।

२-यह ठीक है कि उमास्वाति के समय से जैन साहित्य का निर्माण सस्कृत भाषा मे प्रारम हो गया था श्रीर ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में तो वह प्रचुरता से हो रहा था, फिर भी सस्कृत भाषा लोकमाषा- सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा-नहीं बन सकी थी। उस समय सर्वसाधारण में जो भाषा बोली जाती थी वह प्राकृत या श्रपभ्रंश ही थी। जो कि पीछे जाकर हिन्दी, गुजराती, महाराष्ट्री श्रादि प्रान्तीय भाषाश्रों के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान महावीर ने श्रपना दिव्य उपदेश भी लोकभाषा श्रर्धमागधी प्राकृत में दिया था। उनके निर्वाण के पश्चात् सैकड़ों वर्षों तक जैन ग्रन्थों का निर्माण भी उसी लोकभाषा में ही होता रहा। प्राकृत या लोक-भाषा में ग्रन्थ-निर्माण का उद्देश्य सर्वसाधारण तक धर्म का उपदेश पहुँचाना था। जैसा कि कहा गया है:—

१—प्रस्तुत प्रन्थमें व्यसनोंका वर्णन १४८ गाथाश्रोंमें किया गया है, जब कि समग्र प्रन्थमें कुल गाथाएँ ५४६ ही हैं। इसी प्रकार जिनप्रतिमा-प्रतिष्ठा और प्जनका वर्णन भी ११४ गाथाश्रोंमें किया गया है। दोनों वर्णन प्रन्थका लगभग श्राधा भाग रोकते हैं।—संपादक

#### बाल-स्त्री-मन्द-मूर्खाणां नॄणां चारित्रकांचिणाम् । अनुप्रहार्थे तत्त्वज्ञैः सिद्धान्तः प्राकृते कृतः ।।

श्चर्थात् बालक, स्त्री, मूर्ख, मन्दज्ञानी, पर चारित्र धारण करनेकी श्चाकांचा रखनेवाले सर्वसाधारण जनोके श्चनुमहके लिए तत्त्वज्ञानी महर्षियोंने सिद्धान्त-अन्योंका निर्माण प्राकृत भाषामें किया है।

श्रा० वसुनिन्दिको भी श्रपना उपदेश सर्वसाधारण तक पहुँचाना श्राभीष्ट था ; क्योंकि साधारण जनता ही सत व्यसनोके गर्तमें पड़ी हुई विनाश की श्रोर श्रपसर हो रही थी श्रोर श्रपना कर्तव्य एवं गन्तव्य मार्ग भूली हुई थी । उसे सुमार्ग पर लानेके लिए लोकभाषामें उपदेश देनेकी श्रत्यन्त श्रावश्यकता थी । यही कारण है कि श्रपने सामने संस्कृतका विशाल-साहिन्य देखते हुए भी उन्होंने लोककल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर श्रपनी प्रस्तुत रचना प्राकृत भाषामें की ।

३— ग्राचार्य वसुनन्दिने समन्तमद्र-प्रतिपादित सरिण्का अनुसरण न करते हुए श्रौर प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर एक नवीन दिशासे क्यों वर्णन किया, यह एक जिटल प्रश्न है। प्रस्तावनाके प्रारंभमें श्रावक धर्मके जिन तीन प्रतिपादन-प्रकारोका जिक किया गया है, संमवतः वसुनन्दिको उनमेंसे प्रथम प्रकार ही प्राचीन प्रतीत हुत्रा श्रोर उन्होंने उसीका अनुसरण किया हो। श्रातः उनके द्वारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन नवीन दिशासे नहीं, श्रिपेतु प्राचीन पद्धतिसे किया गया जानना चाहिए। श्रा० वसुनन्दिने स्वयं अपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका अनुयायी वतलाया है। अतएव इसमें कोई आश्र्यंकी बात नहीं जो इसी कारणसे उन्होंने कुन्दकुन्दक्र प्रतिपादित ग्यारह प्रतिमारूप सरिणका अनुसरण किया हो। इसके अतिरिक्त वसुनन्दिने श्रा० कुन्दकुन्दके समान ही सल्लेखनाको चतुर्थ शिचावत माना है जो कि उक्त कथनकी पृष्टि करता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वसुनन्दिने प्रस्तुत प्रन्थमें जिस उपासकाध्ययनका चार-चार उल्लेख किया है, संमव है उसमें श्रावक धर्मका प्रतिपादन ग्यारह प्रतिमाश्रोंको आधार बनाकर ही किया गया हो और वसुनन्दिने अपने प्रन्थके नाम-संस्कारके अनुसार उसकी प्रतिपादन-पद्धतिका भी अनुसरण किया हो। जो कुल हो, पर इतना निश्चित है कि दिगम्बर-परम्पराके उपलब्ध प्रन्थोंसे ग्यारह प्रतिमाश्रोंको आधार बनाकर श्रावकधर्मके प्रतिपादनका प्रकार ही सर्वप्राचीन रहा है। यही कारण है कि समन्तमद्रादिके आवकाचारोंके सामने होते हुए भी, और संभवतः उनके आतमीमांसादि प्रन्थोंके टीकाकार होते हुए भी वसुनंदिने इस विषयमें उनकी तार्किक सरिणका अनुसरण न करके प्राचीन आगमिक-पद्धतिका ही अनुकरण किया है।

४ - आ० वसुनिन्द ने आवक के मूलगुणों का वर्णन क्यों नहीं किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वसुनिन्द ने ही क्या, आ० कुन्दकुन्द और स्वामी कार्तिकेय ने भी मूलगुणों का कोई विधान नहीं किया है। श्वेतांबरीय उपासकदशासूत्र और तत्त्वार्थसूत्र में भी अष्टमूलगुणों का कोई निर्देश नहीं है। जहाँ तक मैंने श्वेतांबर ग्रंथों का अध्ययन किया है, वहाँ तक मैं कह सकता हूं कि प्राचीन और अर्वाचीन किसी भी श्वे० आगम सूत्र या ग्रंथ में अष्ट मूलगुणों का कोई वर्णन नहीं है। दि० ग्रंथों में सबसे पहिले स्वामी समंतमद्र ने ही अपने रक्तकरण्डक में आठ मूल गुणों का निर्देश किया है। पर रक्तकरण्डक के उक्त प्रकर्रण को गवेषणात्मक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वयं समन्तमद्र को भी आठ मूलगुणों का वर्णन मुख्य रूप से अभीष्ट नहीं था। यदि उन्हें मूलगुणों का वर्णन मुख्यतः अभीष्ट होता तो वे चारित्र के सकल और विकल मेद करने के साथ ही मूलगुण और उत्तरगुण रूप से विकलचारित्र के भी दो मेद करते। पर उन्होंने ऐसा न करके यह कहा है कि विकल चारित्र अणुत्रत, गुण्यत और शिचा व्रत-रूप से तीन प्रकार का है और उसके क्रमशः पाँच, तीन और चार मेद हैं'। इतना ही नहीं, उन्होंने पाँचों अणुत्रतों का स्वरूप, उनके अतीचार तथा उनमें और पापों में प्रसिद्ध होनेवालों के नामों का उल्लेख करके केवल एक श्लोक में आठ मूलगुणों का निर्देश कर दिया है। इस अष्ट मूलगुण का निर्देश करने वाले श्लोक को भी गंभीर दृष्टि

१--देखो रतक० रलो० ५१

से देखने पर उसमे दिए गए ''ब्राहु:'' श्रौर ''श्रमणोत्तमाः'' पद पर दृष्टि ब्राटकती है । दोनों पद स्पष्ट बतला रहे हैं कि समन्तभद्र ब्रान्य प्रसिद्ध ब्राचायों के मन्तस्य का निर्देश कर रहे हैं । यदि उन्हें ब्राट मूल गुणों के प्रतिपादन ब्रामीष्ट होता तो वे मद्य, मांस ब्रौर मधु के सेवन के त्याग का उपदेश बहुत ब्रागे जाकर, भोगोपमां परिमाण-ब्रत मे न करके यहीं, या इसके भी पूर्व ब्राणुवतों का वर्णन प्रारंभ करते हुए देते ।

भोगोपभोगपरिमाण्वतके वर्णनमें दिया गया वह श्लोक इस प्रकार है—

त्रसहतिपरिहरणार्थं चौद्र पिशितं प्रमादपरिहृतये।

मधं च वर्षनीयं जिनचरणौ शरणसुपयातैः॥८४॥—रत्नक०

ऋर्थात् जिन भगवान्के चरणोंकी शरणको प्राप्त होनेवाले जीव त्रसजीवोंके घातका परिहार करनेके लिए मांस ऋरे मधुको तथा प्रमादका परिहार करनेके लिए मद्यका परित्याग करें।

इतने सुन्दर शब्दोंमे जैनत्वकी श्रोर श्रग्रेसर होनेवाले मनुष्यके कर्त्तव्यका इससे उत्तम श्रीर क्या वर्णन हो सकता था। इस स्ठोकके प्रत्येक पदकी स्थितिको देखते हुए यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि इसके बहुत पहिले जो श्रष्ट मूलगुणोका उल्लेख किया गया है वह केवल श्राचार्यान्तरोंका श्रिभिप्राय प्रकट करनेके लिए ही है। श्रन्थथा इतने उत्तम, परिष्कृत एवं सुन्दर स्ठोकको भी वहीं, उसी श्लोकके नीचे ही देना चाहिये था।

रत्नकरराडकके ऋध्याय-विभाग-क्रमको गम्भीर दृष्टिसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारको पाँच ऋणुवत ही श्रावकके मूलगुण रूपसे ऋभीष्ट रहे हैं। पर इस विषयमें उन्हें ऋन्य ऋाचायोँका ऋभिप्राय बताना भी उचित जॅचा ऋौर इसलिए उन्होंने पाँच ऋणुवत धारण करनेका फल ऋादि बताकर तीसरे परिच्छेद को पूरा करते हुए मूलगुणके विषयमें एक क्षोक द्वारा मतान्तरका भी उल्लेख कर दिया है।

जो कुछ भी हो, चाहे अष्टमूलगुणोंका वर्णीन स्वामी समन्तमद्रको अभीष्ट हो या न हो; पर उनके समयमें दो परम्पराश्चोंका पता अवश्य चलता है। एक वह—जो मूलगुणोंकी संख्या आठ प्रतिपादन करती थी। और दूसरी वह—जो मूलगुणोंको नहीं मानती थी, या उनकी पाँच सख्या प्रतिपादन करती थी। आ० कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाित और तात्कािलक श्वेताम्बराचार्य पाँच संख्याके, या न प्रतिपादन करनेवाली परम्पराके प्रधान थे; तथा स्वामी समन्तमद्र, जिनसेन आदि मूलगुण प्रतिपादन करनेवालोंमें प्रधान थे। ये दोनों परम्पराण्ट विक्रमकी ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी तक बराबर चली आई। जिनमे समन्तमद्र, जिनसेन, सोमदेव आदि आठमूल गुण माननेवाली परम्पराके और आ० कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाित तथा तत्वार्थस्त्रके टीकाकार—पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द वा वसुनन्दि आदि न माननेवाली परम्पराके आचार्य प्रतित होते हैं। तत्वार्थस्त्रके टीकाकारोका उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि उन सभीने भोगोपभोगपरिमाण वतकी व्याख्या करते हुए ही मद्य, मांस, मधुके त्यागका उपदेश दिया है। इसके पूर्व अर्थात् अणुवतोंकी व्याख्या करते हुए किसी भी टीकाकारने मद्य, मांस, मधु सेवनके निषेधका या अष्टमूलगुणोंका कोई संकेत नहीं किया है। उपलब्ध श्वे० उपासकदशासूत्रमें भी अष्टमूलगुणोंका कोई जिक्र नहीं है। सम्भव है, इसी प्रकार वसुनन्दिके सम्मुख जो उपासकाध्ययन रहा हो, उसमें भी अष्टमूलगुणोंका विधान न हो और इसी कारण वसुनन्दि ने उनका नामोल्लेख तक भी करना उचित न समभा हो।

वसुनिन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी वर्णन-शैलीको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जब सत-व्यसनोंमें मांस ख्रौर मद्य ये दो स्वतंत्र व्यसन माने गये हैं ख्रौर मद्य व्यसनके ख्रन्तर्गत मधुके परित्यागका भी स्पष्ट निर्देश किया है, तथा दर्शनप्रतिमाधारीके लिए सत व्यसनोंके साथ पंच उतुम्बरके त्यागका भी स्पष्ट कथन किया है । तब द्वितीय प्रतिमामें या उसके पूर्व प्रथम प्रतिमामें ही ख्रष्ट मूलगुणोंके पृथक् प्रतिपादन का कोई स्वारस्य नहीं रह जाता है । उनकी इस वर्णन-शैलीसे मूलगुण मानने न माननेवाली दोनों परम्पराख्रों-

१ देखो-प्रस्तुत प्रन्थ की गाथा नं ० ५७-५८।

का सग्रह हो जाता है। माननेवाली परम्पराका संग्रह तो इसिलए हो जाता है कि मूल गुणोंके अन्त-स्तत्त्वंका निरूपण कर दिया है और मूलगुणोंके न माननेवाली परम्पराका संग्रह इसिलए हो जाता है कि मूल गुण या अष्टमूलगुण ऐसा नामोल्लेख तक भी नहीं किया है। उनके इस प्रकरणको देखनेसे यह भी विदित होता है कि उनका मुकाव सोमदेव और देवसेन-सम्मत अष्टमूल गुणों की ओर रहा है, पर प्रथम प्रतिमाधारी को रात्रि-भोजन का त्याग आवश्यक बता कर उन्होंने अमितगित के मत का भी संग्रह कर लिया है।

(५) श्रान्तिम मुख्य प्रश्न श्रतीचारों के न वर्णन करने के सम्बन्ध मे हैं। यह सचमुच एक बड़े श्राश्चर्यका विषय है कि जब उमास्वातिसे लेकर श्रामितगति तकके वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती सभी श्राचार्य एक स्वर से व्रतों के श्रतीचारों का वर्णन करते श्रा रहे हों, तब वसुनन्दि इस विषयमें सर्वथा मौन धारण किये रहें श्रीर यहाँ तक कि समग्र ग्रंथ भरमे श्रतीचार शब्दका उल्लेख तक न करें! इस विषयमें विशेष श्रनुसन्धान करने पर पता चलता है कि वसुनन्दि ही नहीं, श्रपितु वसुनन्दिपर जिनका श्रिष्ठक प्रभाव है ऐसे श्रन्य श्रनेक श्राचार्य भी श्रतीचारों के विषयमे मौन रहे हैं। श्राचार्य कुन्दकुन्दने चारित्र-पाहुडमें जो श्रावकके व्रतोका वर्णन किया है, उसमें श्रतीचारका उल्लेख नहीं है। स्वामिकार्तिकेयने भी श्रतीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है। इसके पश्चात् श्राचार्य देवसेनने श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ भावसंग्रहमें जो पाँचवें गुणस्थानका वर्णन किया है, वह पर्याप्त विस्तृत है, पूरी २४९ गाथाश्रोंमें श्रावक धर्मका वर्णन है, परन्तु वहाँ कहीं भी श्रतीचारोंका कोई जिक्र नहीं है। इस सबके प्रकाशमें यह स्पष्ट शात होता है कि इस विषयमें श्राचार्योंकी दो पराम्पराएँ रही हैं—एक श्रतीचारोंका वर्णन करनेवालों की, श्रीर दूसरी श्रतीचारोंका वर्णन न करने करनेवालों की। उनमेंसे श्राचार्य वसुनन्दि दूसरी परम्पराके श्रनुयायी प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने श्रपनी गुरुपरंपराके समान स्वयं भी श्रतीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है।

श्रव जपर सुभाई गई कुछ श्रन्य विशेषताश्रोंके जपर विचार किया जाता है:--

१—(म्र) वसुनित्से पूर्ववर्ती श्रावकाचार-रचियात्रों में समन्तमद्रने ब्रह्मचर्याग्रुव्रतका स्वरूप स्वदार-सन्तोष या परदारा-गमनके परित्याग रूपसे किया है'। सोमदेवने उसे श्रीर भी स्वष्ट करते हुए 'स्ववधू श्रीर वित्रह्मी' (वेश्या) को ,छोड़कर शेष परमहिला-परिहार रूपसे वर्णन किया है'। परवर्ती पं० श्राशाघरजी श्रादिने 'श्रन्यस्त्री श्रीर प्रकटस्त्री' (वेश्या) के परित्याग रूपसे प्रतिपादन किया है'। पर वसुनित्दने उक्त प्रकारसे न कहकर एक नवीन ही प्रकारसे ब्रह्मचर्याग्रु व्रतका स्वरूप कहा है। वे कहते हैं कि 'जो श्रष्टमी श्रादि पर्वोक्ते दिन स्त्री-सेवन नहीं करता है श्रीर सदा श्रानंग-क्रीड़ाका परित्यागी है, वह स्थूल ब्रह्मचर्या या ब्रह्मचर्याग्रु व्रतका धारी है। (देखो प्रस्तुत प्रन्थकी गाथा नं० २१२) इस स्थितिमें स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि श्रा० वसुनित्दने समन्तमद्रादि-प्रतिपादित श्रीलीसे ब्रह्मचर्याग्रुव्रतका स्वरूप न कहकर उक्त प्रकारसे क्यों कहा ? पर जब हम उक्त श्रावकाचारोंका पूर्वापर-श्रानुसन्धानके साथ गंभीरतापूर्वक श्रप्थयन करते हैं तो स्वष्ट ज्ञात हो जाता है कि समन्तमद्रादि ने श्रावकको श्रग्रुव्रतकारी होनेके पूर्व सप्तथसनोंका त्याग नहीं कराया है श्रतः उन्होंने उक्त प्रकारसे ब्रह्मचर्याग्रुव्रतका स्वरूप कहा है। पर वसुनित्द तो प्रथम प्रतिमाधारीको ही सप्त व्यसनोंके श्रन्वर्गत जब परदारा श्रीर वेश्यागमन रूप दोनों व्यसनों का त्याग करा श्राये

१ देखो-प्रस्तुत प्रन्थ की गाथा नं० ३१४।

२ न तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यंत् । सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि ॥—रस्नक० श्लो० ५६.

३ वध्-वित्तिश्चियौ मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तज्जने । माता स्वसा तन्जेति मतिर्बह्म गृहाश्रमे ॥—यशस्ति० आ०७.

क सोऽस्ति स्वदारसन्तोषी योऽन्यस्तो-प्रकटिस्तयौ।
 न गच्छत्यंहसो भीत्या नान्यैर्गमयति त्रिधा॥—सागार० त्रा० ४ श्लो० ५२.

. हैं, तब द्वितीय प्रतिमामें उनका दुहराना निरर्थंक हो जाता है। यतः द्वितीय प्रतिमाधारी पहले से ही पर-स्त्रीत्यागी श्रीर स्वदार-सन्तोषी है, श्रतः उसका यही ब्रह्मचर्य-श्रग्णुवत है कि वह श्रपनी स्त्रीका भी पर्वके दिनों में उपभोग न करे श्रीर श्रनंगक्तीडाका सदाके लिए परित्याग करे। इस प्रकार वसुनन्दिने पूर्व सरिएका परि-त्याग कर जो ब्रह्मचर्याग्णुवतका स्वरूप कहनेके लिए शैली स्वीकार की है, वह उनकी सैद्धान्तिकताके सर्वथा श्रनुकूल है। पं० श्राशाधरजी श्रादि जिन परवर्ता श्रावकाचार-रचियताश्रोंने समन्तमद्र, सोमदेव श्रीर वसु-नन्दिके प्रतिपादनका रहस्य न समक्तकर ब्रह्मचर्याग्णुवतका जिस ढंगसे प्रतिपादन किया है श्रीर जिस ढंगसे उनके श्रतीचारोंकी व्याख्या की है, उससे वे स्वयं स्ववचन-विरोधी बन गये हैं। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है:—

उत्तर प्रतिमात्रोंमे पूर्व प्रतिमात्रोका श्रविकल रूपसे पूर्ण शुद्ध श्राचरण श्रत्यन्त श्रावर्यक है, इसी-लिए समन्तमद्रको 'स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह सन्तिष्ठन्ते कमिवृद्धाः' श्रोर सोमदेवको 'पूर्वपूर्ववित्सिताः' कहना पड़ा है'। पर पं० श्राशाधरजी उक्त बातसे भली भाँति परिचित होते हुए श्रोर प्रकारान्तरसे दूसरे शब्दोंमें स्वयं उसका निरूपण करते हुए भी दो-एक स्थलपर कुल्ल ऐसा वस्तु-निरूपण कर गये हैं, जो पूर्वापर-क्रम-विरुद्ध प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ—सागारधर्मामृतके तीसरे श्रध्यायमें श्रावककी प्रथम प्रतिमाका वर्णन करते हुए वे उसे जुश्रा श्रादि सत व्यसनोका परित्याग श्रावश्यक बतलाते हैं श्रीर व्यसन-त्यागीको लिए उनके श्रतीचारोंके परित्यागका भी उपदेश देते हैं, जिसमे वे एक श्रोर तो वेश्याव्यसनत्यागीको गीत, नृत्य, वादि त्रादिक देखने, सुनने श्रोर वेश्याक यहाँ जाने-श्राने या संभाषण करने तकका प्रतिबन्ध लगाते हैं, तब दूसरी श्रोर वे ही इससे श्रागे चलकर चौथे श्रध्यायमे दूसरी प्रतिमाका वर्णन करते समय ब्रह्सचर्याणुवतके श्रतीचारोंकी व्याख्यामे भाड़ा देकर नियत कालके लिए वेश्याको भी स्वकलत्र बनाकर उसे सेवन करने तकको श्रतीचार बताकर प्रकायन्तरसे उसके सेवनकी छूट दे देते हैं । क्या यह पूर्व गुण्फे विकाशके स्थानपर उसका हास नहीं है श्रीर इस प्रकार क्या वे स्वयं स्ववचन-विरोधी नहीं बन गये हैं ? वस्तुतः संगीत, नृत्यादिके देखने का त्याग भोगोपभोगपरिमाण वरतमें कराया गया है ।

प॰ आशाधरजी द्वारा इसी प्रकारकी एक और विचारणीय बात चोरी व्यसनके अतीचार कहते हुए कही गई है। प्रथम प्रतिमाधारीको तो वे अचौर्य-व्यसनकी शुचिता (पवित्रता या निर्मलता) के लिए अपने सगे भाई आदि दायादारोंके भी भूमि, प्राप्त, स्वर्ण आदि दायभागको राजवर्चस् (राजाके तेज या आदेश) से, या आजकी भाषामें कानूनकी आह लेकर लेनेकी मनाई करते हैं । परन्तु दूसरी प्रतिमाधारीको

टीका —तौर्यत्रिकासिक्तं —गीतनृत्यवादित्रेषु सेवानिबन्धनम् । बृथाट्यां —प्रयोजनं बिना विचरणम् । तद्गे हगमनादि —वेश्यागृहगमन-संभाषण-सत्कारादि ।—सागारघ० घ्र० ३, श्लो० २००

१ देखो-रत्नकरण्डक, श्लोक १३६.

२, श्रवधिवतमारोहेत्पूर्वपूर्ववतस्थिताः । सर्वत्रापि समाः प्रोक्ताः ज्ञान-दुर्शनभावनाः ॥—यशस्तिक श्रा० ८.

३ देखो—सागारधर्मामृत ऋ० ३, रुखो० १७.

४ त्यजेत्तौर्यत्रिकासिक्तं वृथाव्यां विङ्गसङ्गतिम् । नित्यं पण्याङ्गनात्यागी तद्गोहगमनादि च ।।

५ भाटिप्रदानान्नियतकालस्त्रीकारेण स्वकलत्रीकृत्य वेश्यां वेत्विरकां सेवमानस्य स्वबुद्धिकल्पनया स्वदारत्वेन व्रतसापेचित्तत्त्वाद्वएकालपरिग्रहाच न भंगो वस्तुतोऽस्वदारत्वाच भंग इति x x x भंगाभंग-रूपोऽतिचारः।—सागारघ० अ० ४ रखो० ५८ टीका ।

६ देखो-रत्नकरगडक, श्लो० ८८.

७ दायादाञ्जीवतो राजवर्चसाद् गृह्वतो धनम् । दायं वाऽपह्नवानस्य काचौर्यंव्यसनं शुचि ॥ —सागार ध० स्र० ३, २१.

अचौर्यागुव्रतके अतीचारोंकी व्याख्यामे चोरोंको चोरीके लिए मेजने, चोरीके उपकरण देने अपेर चोरीका माल लेनेपर भी व्रतकी सापेच्चता व्याकर उन्हे अतीचार ही बतला रहे हैंर।

ये श्रीर इसी प्रकारके जो श्रन्य कुछ कथन प० श्राशाधरजी द्वारा किये गये हैं, वे श्राज भी विद्वानों के छिए रहस्य बने हुए हैं श्रीर इन्हीं कारणोंसे कितने ही लोग उनके प्रथों के पठन-पाठनका विरोध करते रहे हैं। पं० श्राशाधर जैसे महान् विद्वान्के द्वारा ये व्युक्तम-कथन कैसे हुए, इस प्रश्नपर जब गंभीरतासे विचार करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने श्रावक-धर्मके निरूपणकी परम्परागत विभिन्न दो धाराश्रोके मूलमे निहित तत्त्वको दृष्टिमे न स्खकर उनके समन्वयका प्रयास किया, श्रीर इसी कारण उनसे उक्त कुछ व्युक्तम-कथन हो गये। वस्तुतः ग्यारह प्रतिमाश्रोको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परासे बारह व्रतोको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परा बिलकुछ भिन्न रही है। श्रितीचारोंका वर्णन प्रतिमाश्रोको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परामे नहीं रहा है। यह श्रितीचार-सम्बन्धी समस्त विचार बारह व्रतोंको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका वर्णन करनेवाले उमास्वाति, समन्तमद्र श्रादि श्राचारोंकी परम्परामे ही रहा है।

(व) देशावकाशिक या देशवतको गुण्वत माना जाय, या शिक्तावत, इस विषयमे श्राचार्यों के दो मत् हैं, कुछ श्राचार्य इसे गुण्वतमे परिगण्ति करते हैं श्रीर कुछ शिक्तावत मे । पर सभीने उसका स्वरूप एक ही ढंगसे कहा है श्रीर वह यह कि जीवन-पर्यन्तके लिए किये हुए दिग्वतमे कालकी मर्यादा द्वारा श्राना-वश्यक क्षेत्रमें जाने-श्रानेका परिमाण करना देशवत है । जहाँतक मेरी दृष्टि गई है, किसी भी श्राचार्यने देशवतका स्वरूप अन्य प्रकारसे नहीं कहा है । पर श्रा॰ वसुनन्दिन एकदम नवीन ही दिशासे उसका स्वरूप कहा है । वे कहते हैं:—

'दिग्नतके भीतर भी जिस देशमे व्रत-भगका कारण उपस्थित हो, वहाँपर नहीं जाना सो दूसरा गुण्वत है।' (देखो गा॰ २१५)

जब हम देशव्रतके उक्त स्वरूपर दृष्टिपात करते हैं श्रीर उसमें दिये गये 'व्रत-भग-कारण' पद्पर गंभीरतासे विचार करते हैं, तब हमें उनके द्वारा कहे गये स्वरूपकी महत्ताका पता लगता है। कल्पना कीजिए—िकसीने वर्तमानमे उपलब्ध दुनियामें जाने-श्राने श्रीर उसके बाहर न जानेका दिग्वत किया। पर उसमें श्रनेक देश ऐसे है जहाँ खानेके लिए मांसके श्रांतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं मिळता, तो दिग्वतकी मर्यादाके मीतर होते हुए भी उनमें श्रपने श्रहिंसा व्रतकी रद्धाके लिए न जाना देशवत है। एक दूसरी कल्पना कीजिए—िकसी व्रतीने भारतवर्षका दिग्वत किया। भारतवर्ष श्रार्यक्तेत्र भी है। पर उसके किसी देश-विशेष में ऐसा दुर्भित्व पड़ जाय कि लोग श्रव्यक्ते दाने-दानेको तरस जाय, तो ऐसे देशमें जानेका श्रर्य श्रपने श्रापको श्रीर श्रपने वतको संकटमें डालना है। इसी प्रकार दिग्वत-मर्यादित क्तेत्रके भीतर जिस देशमें भयानक युद्ध हो रहा हो, जहाँ मिथ्यात्वियों या विधर्मियोंका बाहुल्य हो, वती संयमीका दर्शन दुर्लभ हो, जहाँ पीने लिए पानी भी ग्रुद्ध न मिळ सके, इन श्रीर इन जैसे वत-भंगके श्रन्य कारण जिस देशमें विद्यमान हो उनमे नहीं जाना, या जानेका त्याग करना देशवत है। इसका गुण्वततपना यही है कि उक्त देशोंमें न जानेसे उसके वर्तोकी सुरक्षा बनी रहती है। इस प्रकारके सुन्दर श्रीर गुण्वतक श्रनुकूल देशवतका स्वरूप प्रतिपादन करना सचसुच श्रा० वसुनिन्दकी सैद्धान्तिक पद्वीके सर्वथा श्रनुरू है।

१ तत्र चौरप्रयोगः—चोरयतः स्वयमन्येन वा चोरय त्विमिति चोरणिक्रयायां प्रेरणं, प्रेरितस्य वा साधु करोषीत्यतुमननं, कुशिका-कर्ज़रिकाघर्घरिकादिवोरोपकरणानां वा समर्पणं विक्रयणं वा । अत्र च यद्यपि चौर्यं न करोमि, न कारयामात्येवं प्रतिपन्नवतस्य चौरप्रयोगो वतभंग एव । तथापि किमधुना यूयं निर्व्या-पारास्तिष्ठथ ! यदि वो भक्तादिकं नास्ति तदाहं तद्द्यामि । भवदानीतमोषस्य वा यदि क्रेता नास्ति तदाहं विक्रेश्ये द्व्येवंविध वचनैश्चौरान् व्यापारयतः स्वकल्पनया तद्व्यापारणं परिहरतो व्रतसापेचस्यासावतीचारः ॥
—सागारध० अ० ६ रखो० ५० टीका०

(स) देशव्रतके समान ही श्रमर्थद्यड व्रतका खरूप भी श्रा॰ वसुनन्दिने श्रमुपम श्रीर विशिष्ट कहा है। वे कहते हैं कि "खड़ा, दड, पाश, श्रस्त श्रादिका न वेचना, कूटतुला न रखना, हीनाधिक मानोन्मान न करना, क्रूर एवं मास-मक्षी जानवरोंका न पालना तीसरा गुणव्रत है।" (देखो गाथा नं० २१६)

श्रनर्थद्र पाँच भेदोके सामने उक्क लक्षण बहुत छोटा या नगरय-सा दिखता है। पर जब हम उसके प्रत्येक पद्पर गहराईसे विचार करते हैं, तब हमें यह उत्तरोत्तर बहुत विस्तृत और अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। उक्त लक्ष्णसे एक नवीन बातपर भी प्रकाश पड़ता है, वह यह कि आ० वसुनन्दि कूटतुला और हीनाधिक-मानोन्मान आदिको अतीचार न मानकर अनाचार ही मानते थे। ब्रह्मचर्याग्रुवतके स्वरूपमे अनंग-क्रीडा-परिहारका प्रतिपादन भी उक्त बातकी ही पुष्टि करता है।

- (२) आ० वसुनन्दिने भोगोपभोग-परिमाणनामक एक शिल्वाव्रतके विभाग कर भोग-विरित और उपभोग-विरित नामक दो शिल्वाव्रत गिनाए हैं। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैं समस्ता हूं कि समस्त दिगम्बर और श्वेताम्बर साहित्यमें कहींपर भी उक्क नामके दो स्वतंत्र शिल्वाव्रत देखनेमें नही आये। केवल एक अपवाद है। और वह है 'आवक-प्रतिक्रमण् सूत्र का। वसुनन्दिने ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप वर्णन करनेवाली जो गाथाएँ प्रस्तुत ग्रन्थमें निबद्ध की हैं वे उक्त आवक-प्रतिक्रमण्सूत्रमें ज्योंकी त्यों पाई जाती है। जिससे पता चलता है कि उक्त गाथाओं के समान भोग-विग्ति और उपभोग-विरित्त नामक दो शिल्वावर्तोंक प्रतिपादनमें भी उन्होंने 'आवक प्रतिक्रमण् सूत्र' का अनुसरण् किया है। अपने कथनके प्रामाणिकता-प्रतिपादनमें भी उन्होंने 'तं भोयविरह भिण्यं पदमं सिक्खावयं सुत्ते' (गाथा २१७) वाक्य कहा है। यहाँ सूत्र पदसे वसुनन्दिका किस सूत्रकी ओर संकेत रहा है, यद्यपि यह श्रद्याविष्ठ विचारणीय है तथापि उनके उक्त निर्देशसे उक्क दोनों शिल्वावर्तोंका पृथक् प्रतिपादन असंदिग्ध रूपसे प्रमाणित है।
- (३) स्रा॰ वसुनन्दि द्वारा सल्लेखनाको शिक्षात्रत प्रतिपादन करनेके विषयमें भी यही बात है। प्रथम स्राधार तो उनके पास श्रावक-प्रतिक्रमण्यूत्रका था ही। फिर उन्हें इस विषयमे स्रा॰ कुन्दकुन्द् और देवसेन जैसोंका समर्थन भी प्राप्त था। स्रतः उन्होंने सल्लेखनाको शिक्षात्रतोंमें गिनाया।

उमास्वाति, समन्तभद्र श्रादि श्रमेकों श्राचार्योंके द्वारा सल्लेखनाको मारणान्तिक कर्चंव्यके रूपमें प्रतिपादन करनेपर भी वसुनन्दिके द्वारा उसे शिक्षावतमें गिनाया जाना उनके तार्किक होनेकी बजाय सैद्धान्तिक होनेकी ही पृष्टि करता है। यही कारण है कि परवर्ती विद्वानोंने श्रापने प्रन्थों में उन्हें उक्क पदसे संबोधित किया है।

(४) आ० कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय और समन्तमद्र आदिने छुठी प्रतिमाका नाम 'रात्रिभुक्ति-त्याग' रखा है। और तदनुसार ही उस प्रतिमामे चतुर्विध रात्रिभोजनका परित्याग आवश्यक बताया है। आ० वसुनन्दिने भी प्रत्यके आरम्भमे गाथा नं० ४ के द्वारा इस प्रतिमाका नाम तो वही दिया है पर उसका स्वरूप-वर्णन दिवामैथुनत्याग रूपसे किया है। तब क्या यह पूर्वापर विरोध या पूर्व-परम्पराका उल्लंघन है १ इस आरांकाका समाधान हमे वसुनन्दिकी वस्तु-प्रतिपादन-रौलीसे मिल जाता है। वे कहते हैं कि रात्रिभोजन करनेवाले मनुष्यके तो पहिली प्रतिमा भी संभव नहीं है, क्योंकि रात्रिमें खानेसे आपरिमाण त्रस जीवों-की हिंसा होती है। अतः आई-मतानुयायीको सर्वप्रथम मन, वचन कायसे रात्रि-भुक्तिका परिहार करना चाहिये। (देखो गा० नं० २१४-२१८) ऐसी दशामे पाँचवीं प्रतिमा तक आवक रात्रिमें भोजन कैसे कर सकता है १ अतएव उन्होंने दिवामैथुन त्याग रूपसे छुठी प्रतिमाका वर्णन किया। इस प्रकारसे वर्णन करनेपर भी वे पूर्वपर विरोध रूप दोषके भागी नहीं हैं, क्योंकि 'मुज' धातुके भोजन और सेवन ऐसे दो आर्थ संस्कृत-प्राकृत साहित्य मे प्रसिद्ध हैं। समन्तमद्र आदि आचार्योंने 'मोजन' आर्थका आश्रय लेकर छुठी प्रतिमाका स्वरूप कहा है और बसुनन्दिन 'सेवन' आर्थको लेकर।

आ वसुनन्दि तक छुठी प्रतिमाका वर्णन दोनों प्रकारोंसे मिलता है। वसुनन्दिके पश्चात् पं॰ आशा-धरजी आदि परवर्ती दि॰ और श्वे॰ विद्वानोंने उक्त दोनों परम्पराओंसे आनेवाले और सुज् घातुके द्वारा प्रकट होनेवाले दोनों स्त्रशोंके समन्वयका प्रयत्न किया है स्त्रौर तदनुसार छठी प्रतिमामें दिनको स्त्री-सेवनका त्याग तथा रात्रिमे सर्व प्रकारके स्त्राहरका त्याग स्त्रावश्यक बताया है।

(५) ग्रा॰ वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ग्यारहवीं प्रतिमाधारी प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके लिए भिद्धा-पात्र लेकर, ग्रानेक घरोंसे भिद्धा माँगकर ग्रीर एक ठौर बैठ कर खानेके विधान करने की है। दि॰ परम्परामे इस प्रकारका वर्णन करते हुए हम सर्वप्रथम ग्रा॰ वसुनन्दिको ही पाते हैं। सैद्धान्तिक-पद-विभूषित ग्रा॰ वसुनन्दिने प्रथमोत्कृष्ट श्रावकका जो इतना विस्तृत ग्राौर स्पष्ट वर्णन किया है वह इस बातको स्चित करता है कि उनके सामने इस विषयके प्रवल ग्राधार ग्रावश्य रहे होंगे। ग्रान्यथा उन जैसा सैद्धान्तिक विद्वान् पात्र रखकर ग्राौर पाँच-सात घरसे भिद्या माँगकर खानेका स्पष्ट विधान नहीं कर सकता था।

श्रव हमें देखना यह है कि वे कौनसे प्रवल प्रमाण उनके सामने विद्यमान थे, जिनके श्राधारपर उन्होंने उक्त प्रकारका वर्णन किया ? सबसे पहले हमारी दृष्टि प्रस्तुत प्रकरणके श्रन्तमें कही गई गाथापर जाती है, जिसमें कहा गया है कि 'इस प्रकार मैंने ग्यारहवे स्थानमें स्त्रानुसार दो प्रकारके उद्दिष्टिपिडविश्त श्रावकका वर्णन संक्षेपसे किया ।' (देखो गा॰ नं॰ ३१३) इस गाथामें दिये गये दो पदोपर हमारी दृष्टि श्राटकती है। पहला पद है 'स्त्रानुसार', जिसके द्वारा उन्होंने प्रस्तुत वर्णनके स्वक्रपोल-किल्पतत्वका परिहार किया है। श्रीर दूसरा पद है 'संक्षेपसे' जिसके द्वारा उन्होंने यह भाव व्यक्त किया है कि मैंने जो उद्दिष्ट-पिडविश्तका इतना स्पष्ट श्रीर विस्तृत वर्णन किया है, उसे कोई 'तिलका ताड़' या 'राईका पहाड़' बनाया गया न समझे, किन्तु श्रागम-स्त्रमें इस विषयका जो विस्तृत वर्णन किया गया है, उसे मैंने 'सागरको गागरमें' भरनेके समान श्रत्यन्त सबेपसे कहा है।

श्रव देखना यह है कि वह कौन-सा सूत्र-प्रत्थ है, जिसके श्रनुसार वसुनन्दिने उक्त वर्णन किया है ? प्रस्तुत उपाएकाध्ययनपर जब हम एक बार स्त्राचोपान्त दृष्टि डालते हैं तो उनके द्वारा वार-वार प्रयुक्त हुन्ना 'उवासयज्भयण' पद हमारे सामने स्राता है। वसुनन्दिके पूर्ववर्त्ता स्रा० स्रमितगति, सोमदेव स्रीर भगविजन-सेनने भी ऋपने-ऋपने प्रन्थोंमें 'उपासकाध्ययन'का ऋनेक वार उल्लेख किया है। उनके उल्लेखोसे इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि वह उपासकाध्ययन सूत्र प्राकृत भाषामे रहा है. उसमे आवकोके १२ वत या ११ प्रतिमात्रोंके वर्णनके त्रातिरिक्त पाद्मिक, नैष्ठिक स्त्रीर साधक रूपसे भी श्रावक-धर्मका वर्णन था। भगविज्ञन-सेनके उल्लेखोरे यह भी ज्ञात होता है कि उसमे दीचान्वयादि कियास्रोंका, षोडश संस्कारोंका, सज्जातित्व श्रादि सत परम स्थानीका, नाना प्रकारके वत-विधानोंका श्रीर यज्ञ, जाप्य, हवन श्रादि क्रियाकांडका समंत्र सविधि वर्र्णन था । वसनिन्द-प्रतिष्ठापाठ, जयसेन प्रतिष्ठापाठ श्रौर सिद्ध चऋपाठ श्रादिके श्रवलोकनसे उपलब्ध प्रमाणोंके द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि उस उपासकाध्ययनमें कियाकांड-सम्बन्धी मंत्र तक प्राकृत भाषामें थे। इतना सब होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त सभी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट उपासकाध्ययन एक ही रहा है। यदि सभीका स्त्रभिन्नेत उपासकाध्ययन एक ही होता. तो जिनसेनसे सोमदेवके वस्त-प्रतिपादनमें इतना अधिक मौलिक अन्तर दृष्टिगोचर न होता। यदि सभीका अभिप्रेत उनासकाध्ययन एक ही रहा है, तो निश्चयतः वह बहुत विस्तृत और विभिन्न विषयोकी चर्चात्रीरे परिपूर्ण रहा है, पर जिनसेन स्नादि किसी भी परवर्ती विद्वान्को वह अपने समग्र रूपमें उपलब्ध नहीं था। हाँ, खंड-खंड रूपमें वह यत्र-तत्र तत्तद्विषयके विशेषज्ञींके पास अवश्य रहा होगा और संभवतः यही कारण रहा है कि जिसे जो श्रंश उपलब्ध रहा. उसने उसीका श्रपने ग्रन्थमें उपयोग किया।

दि॰ साहित्यमें अन्वेषण करनेपर भी ऐसा कोई आधार नहीं मिलता है जिससे कि प्रथमोत्कृष्ट आवक की उक्त चर्या प्रमाखित की जा सके । हाँ, बहुत सूद्दम रूपमें कुछ बीज अवश्य उपलब्ध हैं। पर जब वसुनिन्द कहते हैं कि मैंने उक्त कथन संद्वेपसे कहा है, तब निश्चयतः कोई विस्तृत और स्पष्ट प्रमाण उनके सामने अवश्य रहा प्रतीत होता है। कुछ विद्वान् उक्त चर्याका विधान श्रूद्र-जातीय उत्कृष्ट श्रावकके लिए किया गया

बतलाते हैं, पर वसुनिन्दके शब्दोंसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है। श्वे॰ साहित्यसे अवश्य उक्त चर्याकी पुष्टि होती है, जो कि साधुके लिए बतलाई गई है। श्रीर इसीलिए ऐसा माननेको जी चाहता है कि कहीं श्वेताम्बरीय साधुस्रोके संग्रह करनेकी दृष्टिसे उत्कृष्ट श्रावककी वैसी चर्या न कहीं गई हो ?

## १०-ऋष्ट मूलगुणों के विविध प्रकार

यहाँ प्रकरण्वश श्रष्टमूलगुणोंका कुछ श्रिधिक स्पष्टीकरण श्रप्रासंगिक न होगा । श्रावकधर्मके श्राधार-भूत मुख्य गुणको मूलगुण कहते हैं । मूलगुणोंके विषयमे श्राचार्योंके श्रनेक मत रहे हैं जिनकी तालिका इस प्रकार हैं:—

#### ग्राचार्य नाम--

#### मूलगुणोंके नाम

- (१) त्राचार्य समन्तभदः— या त्रानेक अमणोत्तम स्थुल हिसादि पाँच पापोंका तथा मद्य, मांस, मधुका त्याग ।
- (२) ब्राचार्य जिनसेनः —स्थृल हिंसादि पाँच पापोंका तथा चूत, मांस ब्रीर मद्यका त्याग'।
- (३) त्राचार्य सोमदेव, त्राचार्य देवसेन-पॉच उदुम्बर फलोका तथा मद्य, मांस त्रीर मधुका त्याग<sup>र</sup>।
- (४) श्रज्ञात नाम (पं॰ श्राशाधरजी द्वारा उद्धृत) मद्यत्याग, मासत्याग, मधुत्याग, रात्रिभोजन-त्याग, पंच उदुम्बरफल त्याग, देवदर्शन या पंचपरमेष्ठीका स्मग्ण, जीवदया श्रीर छुने जलका पान ।

इन चारों मतोके स्रितिरिक्ष एक मत स्रौर भी उल्लेखनीय है स्रौर वह मत है स्राचार्य स्रिमितगितका। उन्होंने मूलगुण यह नाम स्रौर उनकी संख्या इन दोनो बातोंका उल्लेख किये विना ही स्रपने उपासकाध्ययनमे उनका प्रतिपादन इस प्रकारसे किया है:—

मद्यमांसमधुरात्रिभोजनं चीरवृचफलवर्जनं त्रिधा । कुर्वते वतजिद्यक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निषेविते वतम् ॥

---- ग्रमित० आ० ग्र० ५ रलो० १

श्रर्थात् — वत प्रह्ण करनेकी इच्छासे विद्वान् लोग मन, वचन, कायसे मद्य, मांस, मधु, रात्रिभोजन श्रीर ज्ञीरी वृक्षोंके फलोंको सेवनका त्याग करते हैं, क्योंकि इनके त्याग करने पर प्रहीत वत पुष्ट होता है।

इस श्लोकमें न 'मूलगुण' शब्द है श्रीर न संख्यावाची श्राठ शब्द । फिर भी यदि चीरी फलोंके स्यागको एक गिनें तो मूलगुणोकी संख्या पाँच ही रह जाती है श्रीर यदि चीरी फलोंकी संख्या पाँच गिने, तो नी मूलगुण हो जाते हैं, जो कि श्रष्टमूल गुणोंकी निश्चित संस्थाका श्रातिक्रमण कर जाते हैं। श्रातएव श्रामितगतिका मत एक विशिष्ट कोटिमे परिगणनीय है।

- १—मद्यमांसमधुत्यागैः सहाग्रुवतपंचकम् । श्रष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥६६॥—रत्नक०
- २--हिंसासत्याऽस्तेयादब्रह्मपरिप्रहाच बादरभेदात् । चूतान्मांसान्मचाद्विरतिगृहिंणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥

—श्रादिप्रराण

- ३---मद्यमांसमधुत्यागैः सहोदुम्बर पंचकैः । श्रष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मृत्वगुणाः श्रुते ॥ यशस्तित्वकचम्पू
- ४--मद्यपत्तमञ्जनिशाशनपंचफत्तीविरतिपंचकासनुती । जीवदया जलगालनमिति च कचिदष्टमूलगुणाः ॥४८॥

—सागारधर्मासृत अ० २

मूलगुणोंके ऊपर दिखाये गये भेदोंको देखनेपर यह बात बहुत श्रन्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि इनके विषयमें मूलगुण माननेवाली परम्परामे भी भिन्न-भिन्न श्राचार्योंके विभिन्न मत रहे हैं।

सूत्रकार उमास्वातिने भ्रपने तत्त्वार्थस्त्रमें यद्यपि मूलगुण ऐसा नाम नहीं दिया है भ्रौर न उनकी कोई संख्या ही बताई है भ्रौर न उनके टीकाकरोंने ही । पर सातवें श्रध्यायके स्त्रोंका पूर्वापर क्रम स्क्ष्मेचिका- से देखनेपर एक बात हृद्यपर अवश्य अंकित होती है श्रौर वह यह कि सातवें अध्यायके प्रारम्भमें उन्होंने सर्व- प्रथम पाँच पापोंके त्यागको वत कहां। पुनः उनका त्याग देश श्रौर सर्वके भेद से दो प्रकारका बतलायां। पुनः व्रतोकी भावनात्रोका विस्तृत वर्णन किया। अन्तमे पांची पापोंका स्वरूप कहकर व्रतीका लच्चण कहां और व्रतिक अगारी श्रौर अनगारी ऐसे दो मेद कहें। पुनः अगारीको अगुत्रतधारी बतलायां श्रौर उसके पश्चात् ही उसके सत वत (शील) समन्वित होनेको स्चित कियां। इन अन्तिम दो स्त्रोंपर गंमीर दृष्टिपात करते ही यह शांका उत्पन्न होती है कि यदि अगारी पांच अगुवत और सात शीलोंका धारी होता है, तो दो स्त्र पृथक्-पृथक् क्यों बनाये? दोनोंका एक ही स्त्र कह देते। ऐसा करनेपर 'सम्पन्न' श्रौर 'च' शब्दका भी प्रयोग न करना पड़ता और स्त्रलाघव भी होता। पर स्त्रकारने ऐसा न करके दो सूत्र ही पृथक् पृथक् बनाये, जिससे प्रतीत होता है कि ऐसा करनेमें उनका अवश्य कोई आशय रहा है। गंभीर चिंतन करनेपर ऐसा माननेको जी चाहता है कि कहीं स्त्रकारको पाँच अगुवत मूलगुण रूपसे और सात शील उत्तर गुण रूपसे तो विवित्तित नहीं हैं ?

### एक विचारणीय प्रश्न

यहाँ एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब समन्तमद्र श्रीर जिनसेन जैसे महान् श्राचार्य पाँच श्राणु-व्रतोको मूलगुणोमें परिगणित कर रहे हो, तब सोमदेव या उनके पूर्ववर्ती किसी श्रन्य श्राचार्यने उनके स्थानपर पंचक्षीरी फलोंके परित्यागको मूलगुण कैसे माना १ उदुम्बर फलोंमे श्रगणित त्रसजीव स्पष्ट दिखाई देते है श्रीर उनके खानेमे त्रसहिंसाका या मांस खानेका पाप लगता है। त्रसहिंसाके परिहारसे उसका श्राहिसाणुत्रतमे श्रन्तर्भाव किया जा सकता था श्रोर मांस खानेके दोषसे उसे मांसमञ्चणमें परिगणित किया जा सकता था १ ऐसी दशामे पंच उदुम्बरोके परित्यागके पाँच मूलगुण न मानकर एक ही मूलगुण मानना श्राधिक तर्कश्रक्त था। विद्वानोंके लिए यह प्रश्न श्रद्धावधि विचारणीय बना हुन्ना है। संभव है किसी समय ज्ञीरी फलोंके मक्षणका सर्वसाधारणमें श्रत्यधिक प्रचार हो गया हो, श्रीर उसे रोकनेके लिए तात्कालिक श्राचार्योंको उसके निषेधका उपदेश देना श्रावश्यक रहा हो श्रीर इसलिए उन्होंने पंचजीरी फलोंके परिहारको मूलगुणोंमें स्थान दिया हो!

१ हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहेभ्यो विरतित्र तम् ॥१॥

२ देशसर्वतोऽणुमहत्त्।।२॥

३ निःशस्यो व्रती ॥१८॥

४ अगार्यनगारश्च ॥ १६॥

५ श्रगुव्रतोऽगारी ॥२०॥

६ दिग्देशानर्थं दण्डविरतिसामायिकप्रोषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥२१॥ ——तत्वा० घ० ७

परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि ।
 व्रतपालनाय तस्माच्छोलान्यपि पालनीयानि ॥१३६॥—पुरुषार्थिति०

## ११-शील का स्वरूप

सूत्रकार द्वारा गुणवतो श्रीर शिक्तावतोंकी जो 'शील' सज्ञा दी गई है, उस 'शील' का क्या स्वरूप है, यह शंका उपस्थित होती है। श्राचार्य श्रमितगितने श्रपने श्रावकाचारमें 'शील' का स्वरूप इस प्रकारसे दिया है:—

> संसारारातिभीतस्य व्रतानां गुरुसाचिकम् । गृहीतानामशेषाणां रचणं शीलमुच्यते ॥४९॥

> > —श्रमि० आ० परि० १२,

श्रर्थात्—संसारके कारणभूत कर्मशत्रुश्चोंसे भयभीत श्रावकके गुरुसादीपूर्वक ग्रहण किये गये सब वर्तोंके रक्षणको शील कहते हैं।

पूज्यपाद आवकाचारमे शीलका लच्चण इस प्रकार दिया है:-

यद् गृहीतं व्रतं पूर्वं साचीकृत्य जिनान् गुरून् । तद् व्रताखंडनं शीक्तमिति प्राहुर्मुनीश्वराः ॥७८॥

श्चर्यात्—देव या गुरुकी साद्यीपूर्वक जो वत पहले ग्रहण कर रखा है, उसका खंडन नहीं करनेको मुनीश्वर 'शील' कहते हैं।

शीलके इसी भावको बहुत स्पष्ट शब्दोंमें अमृतचन्द्राचार्यने अपने पुरुषार्थ-सिद्धयुपायमें व्यक्त किया है कि जिस प्रकार कोट नगरोंकी रच्चा करते हैं, उसी प्रकार शील व्रतोंकी रच्चा करते हैं, अप्रतएव व्रतोंकी रच्चा करनेके लिए शीलोंको भी पालना चाहिए।

व्रतका अर्थ हिंसादि पापोंका त्याग है और शीलका अर्थ ग्रहीत व्रतकी रह्मा करना है। जिस प्रकार कोट नगरका या बाढ़ बीजका रह्मक है उसी प्रकार शील भी व्रतोंका रह्मक है। नगर मूल अर्थात् प्रथम है और कोट उत्तर अर्थात् पीछे है। इसी प्रकार बीज प्रथम या मूल है और बाढ़ उत्तर है। ठीक इसी प्रकार अहिंसादि पाँच व्रत आवकोंके और मुनियोंके मूलगुर्ण हैं और शेष शील व्रत या उत्तर गुर्ण हैं, यह फिलतार्थ जानना चाहिए।

मेरे विचारसे श्रावकके शील श्रीर उत्तरगुण एकार्थक रहे हैं। यही कारण है कि सूत्रकारादि जिन श्रानेक श्राचार्योंने गुणवत श्रीर शिद्धावतकी शील संज्ञा दी है, उन्हें ही सोमदेव श्रादिने उत्तर गुणोंमें गिना है। हाँ, सुनियोंके शील श्रीर उत्तरगुण विभिन्नार्थक माने गये हैं।

उक्त निष्कर्षके प्रकाशमें यह माना जा सकता है कि उमास्वाति या उनके पूर्ववर्ती आचार्योंको आवकोंके मूल्वत या मूलगुणोंकी संख्या पाँच श्रीर शीलरूप उत्तरगुणोंकी संख्या सात अभीष्ट थी। परवर्ती आचार्यों ने उन दोनोंकी संख्याको पल्लवित कर मूलगुणोंकी संख्या आठ श्रीर उत्तर गुणोंकी संख्या बारह कर दी। है हा आँकि समन्तभद्रने आचार्यान्तरोंके मतसे मूल गुणोंकी संख्या आठ कहते हुए भी स्वयं मूलगुण या उत्तर गुणोंकी कोई संख्या नहीं कही है, और न मूल वा उत्तर रूपसे कोई विमाग ही किया है।

परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शील्वानि ।
 व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥ १३६॥ — पुरुषार्थसिद्धयुपाय

सहुमन्त्रमंसिवरई चात्रो पुण उंबराण पंचग्रहं।
 श्रद्ठेदे सूलगुणा हवंति फुड देसिवरयिमा ॥३५६॥—भावसंप्रह
 पंचधाऽग्रुवतं त्रेघा गुणवतमगारिणाम्।
 शिचावतं चतुर्धेति गुणाः स्युद्धांदशोत्तरे॥—यशस्ति० आ० ८. सागार० अ० ४

# १२-पूजन-विधान

देवपूजनके विषयमे कुछ श्रीर स्पष्टीकरणकी श्रावश्यकता है, क्योंकि सर्वनाधारण इसे प्रतिदिन करते हुए भी उसके वास्तविक रहस्यसे श्रनिमज्ञ हैं, यही कारण है कि वे यद्वा-तद्वा रूपसे करते हुए सर्वत्र देखे जाते है।

यद्यपि इज्यास्रोका विस्तृत वर्णन सर्व प्रथम स्राचार्य जिनसेनने किया है, तथापि उन्होंने उसकी कोई व्यवस्थित प्ररूपणा नहीं की है। जहाँ तक मेरा स्रध्ययन है, पूजनका व्यवस्थित एवं विस्तृत निरूपण सर्व-प्रथम स्राचार्य सोमदेवने ही किया है।

#### पूजनका उपक्रम-

देवपूजा करनेके लिए उद्यत व्यक्ति सर्व प्रथम ऋन्तःशुद्धि श्रौर बहिःशुद्धिको करे । चित्तकी चच-लता, मनकी कुटिलता या हृदयकी ऋपवित्रता दूर करनेको ऋन्तःशुद्धि कहते हैं । दन्तधावन ऋादि करके निर्मल एवं प्रामुक जलसे स्नान कर धुले स्वच्छ शुद्ध बस्त्र-धारण करनेको बहिःशुद्धि कहते हैं ।

#### पूजनका अर्थ और भेद्-

जिनेन्द्र देव, गुरु, शास्त्र, रतनत्रय धर्म श्रादिकी श्राराधना, उपासना या श्रची करनेकी पूजन कहते हैं। श्रा॰ वसुनिन्दिने पूजनके छह मेद गिनाकर उनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थमे किया है। (देखो गाथा नं॰ ३८१ से ४६३ तक) छह मेदोमे एक स्थापना पूजा भी है। साज्ञात् जिनेन्द्रदेव या श्राचार्यादि गुरुजनोंके श्रभावमे उनकी स्थापना करके जो पूजन की जाती है उसे स्थापना पूजा कहते हैं। यह स्थापना दो प्रकारसे की जाती है, तदाकार रूपसे श्रीर श्रातदाकार रूपसे। जिनेन्द्रका जैसा शान्त वीतराग स्वरूप परमागममें बताया गया है, तदनुसार पाषाण, धातु श्रादि की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा-विधिसे उसमे श्राईन्तदेवकी कल्पना करनेको तदाकार स्थापना कहते हैं। इस प्रकारसे स्थापित मूर्तिको लक्ष्य करके, या केन्द्र-विन्दु बनाकर जो पूजा की जाती है, उसे तदाकार स्थापना पूजन कहते हैं। इस प्रकारकी पूजनके लिए श्राचार्य सोमदेवने प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सन्निधापन, पूजा श्रीर पूजा-फल इन छह कर्तन्योंका करना श्रावयश्क बताया है। यथा—

प्रस्तावना पुराकर्मं स्थापना सन्निधापनम् । पूजा पूजाफलं चेति षड्विधं देवसेवनम् ॥—यश० ८० ८

१—ग्रन्तः ग्रुद्धं बहिः शुद्धं विदश्याद्देवतार्चनम् । ग्राद्या दौश्चित्यनिर्मोक्षादन्या स्नानाद्यथाविधिः ॥ ग्राप्तुतः संप्तुतः स्वान्तः शुचिवासो विमूषितः । मीन-संयमसम्पनः कुर्योद्देवार्चनाविधिम् ॥ दन्तधावनशुद्धास्यो मुखवासोचिताननः । ग्रसंजातान्यसंसर्गः सुधीदेंवानुपाचरेत् ॥—यशस्ति० ग्रा० म

टिप्पणी—िकतने ही लोग बिना दातुन किये ही पूजन करते हैं, उन्हे 'दन्तधावनशुद्धास्यः' पद पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि मुखको दातुनसे शुद्ध करके मगवान्की पूजा करे । इस सम्बन्धमे इसी श्लोकके द्धारा एक श्रोर पुरानी प्रथा पर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि मुखपर वस्त्र बाँधकर भगवान्की पूजा करे । पुराने लोग दुपट्टेसे मुखको बाँधकर पूजन करते रहे हैं, बुन्देलखंडके कई स्थानोंमें यह प्रथा श्राज भी प्रचलित है । मूर्तिपूजक श्वेताम्बरोमें भी मुख बाँधकर ही पूजा की जाती है । सोमदेवका 'मुखवासोचिताननः' पद हमें स्थानकवासी साधुश्रांकी मुँहपत्तीकी याद दिलाता है ।

पूजनके समय जिनेन्द्र-प्रतिमाके श्रमिषेककी तैयारी करनेको प्रस्ताचना कहते हैं। जिस स्थानपर श्रव्हेद्वि मको स्थापित कर श्रमिषेक करना है, उस स्थानकी श्रुद्धि करके जलादिकसे भरे हुए कलशोको चारो श्रोर कोणोमें स्थापन करना प्राकर्भ कहलाता है। इन कलशोंके मध्यवर्ती स्थानमे रखे हुए सिहासन पर जिनिविम्बके स्थापन करनेको स्थापना कहते है। 'ये वही जिनेन्द्र हैं, यह वही सुमेरिगिरि है, यह वही सिंहासन है, यह वही साक्षात् चीरसागरका जल कलशों में मरा हुन्ना है, श्रीर मैं साक्षात् इन्द्र बनकर मगवान्का श्रमिपेक कर रहा हूँ', इस प्रकारकी कल्पना करके प्रतिमाके समीपस्थ होनेको सिक्चिधापन कहते हैं। श्रव्हेत्यतिमाकी श्रारती उतारना, जलादिकसे श्रमिपेक करना, श्रष्टद्रव्यसे श्र्मां करना, स्तोत्र पढ़ना, चँवर दोरना, गीत, तत्य श्रादिसे भगवद्-भक्ति करना यह पूजा' नामका पाँचवां कर्तव्य है। जिनेन्द्र-विम्बके पास स्थित होकर इष्ट प्रार्थना करना कि हे देव, सदा तेरे चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, सर्व प्राण्योंपर मैत्री भाव रहे, शास्त्रोंका श्रम्यास हो, गुणी जनों मे प्रमोद माव हो, परोपकारमें मनोवृत्ति रहे, समाधिमरण हो, मेरे कर्मोंका च्य श्रीर दुःखोंका श्रन्त हो, इत्थादि प्रकारसे इष्ट प्रार्थना करनेको प्रजाफत्त कहा गया है।

उक्त विवेचनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आह्वानन, स्थापन और सन्निधीकरणका आर्थमार्ग यह था, पर उस मार्गके भूल जानेसे लोग आज-कल यद्धा-तद्धा प्रवृत्ति करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

तदाकार स्थापनाके स्रभावमे स्रतदाकार स्थापना की जाती है। स्रतदाकार स्थापनामें प्रस्तावना, पुरा-

- १ यः श्रीजन्मपयोनिधिर्मनिस च ध्यायन्ति यं योगिनो तेनेदं भुवनं सनाथममरा यस्मै नमस्कुर्वते। यस्मात्प्रादुरभूच्छ्ुतिः सुकृतिनो यस्य प्रसादाज्जना यस्मिन्नेष भवाश्रयो व्यतिकरस्तस्यारमे स्नापनाम् ॥ (इति प्रस्तावना)
- २ पाथः पूर्णान् कुम्मान् कोणेषु सुपरुत्तवप्रसूनार्चान्। दुग्वाब्योनिव विद्धे प्रवालसुक्तोल्वणांश्चतुरः॥ (इति पुराकर्म)
- तीर्थोदकैर्मीणसुवर्णघटोपनीतैः पीठे पवित्रवपुषि प्रतिकित्पार्थे ।
   त्वस्मीश्रुतागमनबीजविद्भीगर्भे संस्थापयामि सुवनाधिपति जिनेन्द्रम् ॥
   ( इति स्थापना
- ४ सोऽय जिनः सुरिगरिनेंनु पीठमेतदेतानि दुग्धजलघेः सिललानि साचात् । इन्द्रस्वहं तव सवप्रतिकर्मयोगाल्पूर्णा ततः कथिमयं न महोत्सवश्रीः॥ (इति सिन्नधापनम्)
- प्रममश्रन्दनतन्दुलोद्गमहिवदींपैः सधूपैः फलै-रिचित्वा त्रिजगद्गुरुं जिनपतिं स्नानोत्सवानन्तरम् । तं स्तौमि प्रजपामि चेतिस दधे कुर्वे श्रुताराधनम्, त्रैलोक्यप्रभवं च तन्महमहं कालत्रये श्रद्धे॥

(इति पूजा)

६ प्रातिविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्मसन्निधिरयं मुनिमाननेन । सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्यं त्वदाचरणकीर्तं नकामितेन ॥ धर्मेषु धर्मनिरतात्मसु धर्महेतोधंमीद्वासमहिमास्तु नृपोऽनुकृतः । नित्यं जिनेन्द्रचरणार्चनपुण्यधन्याः कामं प्रजाश्च परमां श्रियमाण्नुवन्तु ॥

( इतिपूजाफलम् )--यशस्ति० आ० ८

कर्म आदि नहीं किये जाते; क्योंकि जब प्रतिमा ही नहीं है, तो अभिषेक आदि किसका किया जायगा ? अतः पवित्र पुष्प, पल्लव, फलक, भूजीपत्र, सिकता, शिलातल, चिति, व्योम या हृदयमे अर्हन्त देवकी अप्रतदाकार स्थापना करना चाहिए। वह अप्रतदाकार स्थापना किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन आचार्य सोमदेवने इस प्रकार किया है:—

श्रहंन्त तनुमध्ये दिल्लातो गणधरस्तथा पश्चात् । श्रुतगीः साधुस्तदनु च पुरोऽपि दगवगमवृत्तानि ॥ भूर्जे, फलके सिचये शिलातले सैकते चितौ व्योग्नि । हृदये चेति स्थाप्याः समयसमाचारवेदिभिनित्यम् ॥

—यशस्ति० ग्रा० ८

स्रर्थात्—भूर्जनत्र स्रादि पवित्र बाह्य वस्तुके या हृदयके मध्य भागमे स्राहेन्तको, उसके दिव्याभागमे गण्धरको, पश्चिम भागमें जिनवाणीको, उत्तरमें साधुको स्रोर पूर्वमें रत्नत्रयरूप धर्मको स्थापित करना चाहिए। यह रचना इस प्रकार होगी:—



इसके पश्चात् भावात्मक अष्टद्रव्यके द्वारा क्रमशः देव, शास्त्र, गुरु श्रीर रत्नत्रय धर्मका पूजन करे । तथा दर्शनमिक्त, ज्ञानमिक्त, चारित्रमिक्त, पंचगुरुमिक्त, श्राईद्रिक्त, सिद्धमिक्त, श्राचार्यभिक्त श्रीर शान्ति-भिक्त करे । श्राचार्य सोमदेवने इन मिक्तयोंके स्वतंत्र पाठ दिये हैं । शान्तिमिक्तका पाठ इस प्रकार है:—

#### भवदुःखानलशान्तिधर्मामृतवर्षजनितजनशान्तिः ।

शिवशर्मास्रवशान्तिः शान्तिकरः स्तान्जिनः शान्तिः॥

यह पाठ इमें वर्तमानमें प्रचलित शान्ति पाठकी याद दिला रहा है।

उपर्युक्त तदाकार श्रीर श्रतदाकार पूजनके निरूपण्का गंभीरतापूर्वक मनन करने पर स्पष्ठ प्रतीत होता है कि वर्तमानमें दोनों प्रकारकी पूजन-पद्धतियोंकी खिचड़ी पक रही है, लोग यथार्थ मार्गको बिलकुल भूल गये हैं।

निष्कर्ष — तदाकार पूजन द्रव्यात्मक श्रीर श्रातदाकार पूजन मावात्मक है। ग्रहस्थ मुविधानुसार दोनों कर सकता है। पर श्रा॰ वसुनिद्द इस हुंडावसर्पिणीकालमें श्रातदाकार स्थापनाका निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि लोग यों ही कुलिंगियोंके यदा-तदा उपदेशसे मोहित हो रहे हैं, किर यदि ऐसी दशामें श्राईन्मतानुयायी भी जिस किसी वस्तुमें श्रापने इष्ट देवकी स्थापना कर उसकी पूजा करने लगेंगे, तो साधारण लोगोसे विवेकी लोगोंमें कोई भेद न रह सकेगा। तथा सर्वसाधारणमें नाना प्रकारके सन्देह भी उत्पन्न होंगें।

यद्यपि स्ना॰ वसुनिन्दिकी स्नतदाकार स्थापना न करनेके विषयमें तर्क या दलील है तो युक्ति-संगत, पर हुंडावसिपीणीका उल्लेख किस स्नाधारपर कर दिया, यह कुछ समफों नहीं स्नाया ? खासकर उस दशामें, जब कि उनके पूर्ववर्त्ती स्ना॰ सोमदेव बहुत विस्तारके साथ उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। फिर एक बात स्नौर विचारणीय है कि क्या पंचम कालका ही नाम हुंडावसिपीणी है, या प्रारंभके चार कालोंका नाम भी है। यदि उनका भी नाम है, तो क्या चतुर्थकालमें भी स्नतदाकार स्थापना नहीं की जाती थी ? यह एक प्रश्न है, जिसपर कि विद्वानों द्वारा विचार किया जाना स्नावश्यक है।

१ देखो प्रस्तुत प्रन्थकी गाया नं० ३८५

# १३-वसुनन्दि पर प्रभाव

प्रस्तुत श्रावकाचारके श्रन्तःपरीत्त्रण करनेपर विदित होता है कि वसुनिन्द्पर जिन श्राचार्योंका प्रभाव है, उनमें सबसे श्राधिक श्रा॰ कुन्दकुन्द, स्वामिकार्त्तिकेय, श्राचार्य यतिवृषम श्रीर देवसेनका है। इन श्राचार्योंके प्रभावोंका विवरण इस प्रकार है:—

- १— स्त्राचार्य कुन्दकुन्द स्त्रौर स्वामिकार्त्तिकेयके समान ही वसुनिन्दने श्रावक-धर्मका वर्णन ग्यारह प्रतिमास्त्रोंको स्त्राधार बनाकर किया है।
  - २--- उक्त दोनों श्राचार्योंके समान ही श्राठ मूलगुर्णोंका वर्णन नहीं किया है।
  - र-तीनो श्राचार्योंके समान ही श्रतीचारोंका वर्णन नहीं किया है।
- ४—- स्राचार्य देवसेन द्वारा रचित भावसंग्रहके, पूजा, दान स्रौर उनके भेद, फलादिके समस्त वर्णनको स्राधार बनाकर वसुनन्दिने स्रापने उक्त प्रकरणींका निर्माण किया है।
- ५—वसु० श्रावकाचारके प्रारम्भमे जो जीवादि सात तत्त्वों, सम्यक्त्वके ऋाठ ऋंगों ऋौर उनमें प्रसिद्धि-प्राप्त पुरुषोका वर्णन है, वह ज्योका त्यों भाव संग्रहके इसी प्रकरण्से मिलता है, बल्कि वसु० श्रावकाचारमें ५१ से ५६ तककी दूरी ६ गाथाएँ तो भाव-संग्रहसे उठाकर ज्यों की त्यों रखी गई हैं।
  - ६ —रात्रि भोजन सम्बन्धीवर्णनपर ऋाचार्य रविषेण जिनसेन, सोमदेव, देवसेन ऋौर ऋमितगतिका प्रभाव है।
- ७—सप्तन्यसनोंके वर्णनपर अन्य अनेक आचार्योंके वर्णनके अतिरिक्त सबसे अधिक प्रभाव अमितगतिका है।
- द—नरकके दुःखोंके वर्णनपर स्त्राचार्य यतिवृषभकी तिलोयपरणत्तीका स्रधिक प्रभाव है। शेष गतियों के दुःख वर्णनपर स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रभाव है।
- ६—ग्रन्थके स्रन्तमें जो त्त्पक-श्रेणी स्रौर तेरहवें चौदहवें गुण्स्थानका वर्णन है उसपर सिद्धान्त प्रन्थ षट्खंडागम स्रौर कसायपाहुडका प्रभाव है, जो कि वसुनिन्दिके सिद्धान्तचक्रवर्त्तित्वको सूचित करता है।
  - १०-इसी प्रकरणके योग-निरोध सम्बन्धी वर्णन पर स्त्राचार्य यतिवृषभके चूर्णिसूत्रोंका प्रभाव स्पष्ट है ।
- ११—इसके ऋतिरिक्त ग्यारह प्रतिमाश्चोंके स्वरूपका वर्णन करनेवाली २०५, २०७, २७४, २८०, २६५.३०१ नम्बरवाली ग्यारह गाथाएँ तो ज्यों की त्यों आवकप्रतिक्रमण सूत्रसे उठाकर रखी गई हैं तथा इसीके ऋनुसार ही शिद्धावरोंका वर्णन किया गया है।
- \* टिप्पणी—श्राचार्य्य वसुनिद्ने भावसंग्रहका श्रपने ग्रन्थमें कितना श्रीर कैसा उपयोग किया है,
   यह नीचे दी गई तालिकासे ज्ञात कीजिये:—
  - (१) भावसंब्रहः—३०३ ३०४ ३०५ ३०६—३१२ ३१९—३२० ३२४ ३२१—३२३ वसु० आ०—१६ १७ २० २१—२२ ३९—४० ४१ ४२
  - (२) भावसंग्रह—३४४–३४५ ३४६ ३४८ ४९४–४९८ ५२७–५२६ ५३२ वसु० आ०—४३–४४ ४५ ४७ २२०–२२४ २२५–२३३ २४२
  - (३) भावसंप्रह—४९९-५०१ ५३३ ५३६ ५८७-५९१ ५९३ ५९६-५९७ वसु० आ०-२४५-२४७ २४८ २६१ २४९-२५७ २६४ २६७-२६९
  - (४) भावसंग्रह—४२८-४४५ ४७०-४८२ ४८३-४८४ ४१० ४०८-४११ वसु० आ०-४५७-४७६ ४८३-४९३ ५१०-५११ ५१३ ४९५-४०७
  - (५) भावसंग्रह—४१२-४१९ ४३०-४२२ ६७७ ६३४ वसु० आ०-४९८-५०५ ५०९-५१० ५१८-५१९ ५३५

# १४-वसुनन्दि का प्रभाव

वसुनिन्द आवकाचारका प्रभाव हीनाधिक मात्रामे सभी परवर्त्ता आवकाचारों एर है । वसुनिन्दिसे लगभग १५० वर्ष पीछे हुए पं॰ स्त्राशाधरजीने तो स्त्राचार्य वसुनिन्दिके मतको श्रद्धापूर्ण राब्दों मे व्यक्त किया है। यथा :—

'इति वसुनन्दिसैद्धान्तिकमते'। सागार० ऋ० ३ श्लो० १६ की टीका।

'इति वसुनन्दि सैडान्तिकमनेन—दर्शनप्रतिमायां प्रतिपन्नस्तस्येदं तन्मतेनैवं व्रतप्रतिमां विश्रतो व्रह्माखुवुतं स्यात् ।'—सागार० प्र० ४ श्लो० ५२ की टीका

उपर्युक्त उल्लेखोंमे प्रयुक्त सैद्धान्तिक पदसे उनका महत्ता स्पष्ट है।

पं श्राशाधरजीने ग्यारहवीं प्रतिमाका जो वर्णन किया है उसपर वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्यनका स्पष्ट प्रभाव है। पाठक प्रस्तुत प्रन्यकी ३०१ से ३१३ तककी गाथास्रोंका निम्न श्लोकोंके साथ मिलान करें:—

स द्वेधा प्रथमः श्मश्रमूर्धजानपनाययेत्। सितकौषीनसंव्यानः कर्त्तव्या वा क्षरेण वा ॥३८॥ स्थानादिषु प्रतिलिखेत् मृदपकरणेन सः । कुर्यादेव चतुष्पर्व्यामुपवासं चतुर्विधम् ॥३९॥ स्वयं समुपविष्टोऽचात्पाणिपात्रेऽथ भाजने । स श्रावकगृहं गत्वा पात्रपाणिस्तदङ्गणे ॥४०॥ स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभं भणित्वा प्रार्थयेत वा। मौनेन दर्शयित्वाऽङ्गं लाभालाभे समोऽचिरात् ॥४१॥ निर्गत्यान्यद्गृहं गच्छेद्भिचोद्यक्तस्तु केनचित्। भोजनायार्थितोऽद्यात्तद् भुक्त्वा यद्विचितं मनाक ॥४२॥ प्रार्थयेतान्यथा भिन्नां यावत्स्वोदरपूरणीम् । लभेत प्राप्त यत्राम्भस्तत्र संशोध्य तां चरेत् ॥४३॥ त्राकांचन् संयमं भिचापात्रचालनादिषु। स्वय यतेत चादर्पः परथाऽसंयमो महान् ॥४४॥ ततो गत्वा गुरूपान्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् । गृह्णीयाद्विधिवत्सर्वं गुरोश्चालोचयेत्पुरः ॥४५॥ यस्त्वेकभिन्नानियमो गत्वाद्यादनुमुन्यसौ। भुक्त्यभावे पुनः कुर्यादुपवासमवश्कयम् ॥४६॥ तद्वद् द्वितोयः किन्त्वार्यसंज्ञो लुज्जत्यसौ कचान् । कौपीनमात्रयुग्धत्ते यतिवत्यतिलेखनम् ॥४७॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति संशोध्यान्येन योजितम्। इच्छाकारं समाचारं मिथः सर्वे तु कुर्वते ॥४८॥ श्रावको वीरचार्याहः प्रतिमातापनादिषु । स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥४९॥—सागारधर्मा० ग्र० ७

पं० स्राशाघंरजी स्रोर उनके पीछे होने वाले सभी श्रावकाचार-रचियतास्रोंने यथावसर वसुनिन्दिके उपासकाध्ययनका स्रानुसरण किया है। गुणभूषणश्रावकाचारके रचियताने तो प्रस्तुत प्रन्थकी बहुभाग गाथास्रोंका संस्कृत रूपान्तर करके स्रपने प्रन्थकी रचना की है, यह बात दोनों प्रन्थोंके मिलान करनेपर सहज ही में पाठकके हृदयमें स्रंकित हो जाती है।

# १५-श्रावक धर्म का ऋमिक विकास

# आचार्य कुन्दकुन्द

दिगम्बर परम्परामे भगवद् भूतविल, पुष्पदन्त और गुणधराचार्यके पश्चात् शास्त्र-रचियतात्रोमें सर्व प्रथम श्राचार्य कुन्दकुन्द हैं। इन्होने श्रनेकों पाहुडोकी रचना की है, जिनमें एक चारित्र-पाहुड भी है। इसमे उन्होने श्रत्यन्त संचेपसे श्रावकधर्मका वर्णन केवल छह गाथाश्रोंमे किया है। एक गाथामें संयमाचरणके दो भेद करके बताया कि सागार संयमाचरण गृहस्थोंके होता है। दूसरी गाथामे ग्यारह प्रतिमात्रोके नाम कहे। तीसरी गाथामे सागार संयमाचरणको पाँच श्राणुत्रत, तीन गुण्यत श्रीर चार शिक्षात्रत रूप कहा है। पुनः तीन गाथाश्रोंमें उनके नाम गिनाये गये हैं। इतने संच्यत वर्णनसे केवल कुन्दकुन्द-स्वोक्तत श्राणुत्रत, गुण्यत श्रीर शिक्षात्रतोंके नामोंका ही पता चलता है, श्रीर कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता। इन्होंने सल्लेखनाको चौथा शिक्षात्रत माना है श्रीर देशावकाशिक त्रतको न गुण्यत्रतोंमें स्थान दिया है श्रीर न शिक्षात्रतोंमे। इनके मतसे दिक्परिमाण, श्रनर्थदंड-वर्जन श्रीर भोगोपभोग-परिमाण ये तीन गुणत्रत है, तथा सामायिक प्रोषघ, श्रातिथ-पूजा श्रीर सल्लेखना ये चार शिक्षा त्रत है। इनके इस वर्णनमे यह बात विचारणीय है कि सल्लेखनाको चौथा शिक्षात्रत किस दृष्टिसे माना है, जब कि वह मरण्यके समय ही किया जानेवाला कर्तव्य है श्रीर क्या इस चौथे शिक्षा त्रतकी पूर्तिके विना ही श्रावक तीसरी श्रादि प्रतिमाश्रोंका धारी हो सकता है ?

### स्वामी कार्तिकेय

श्रा० कुन्दकुन्दके पश्चात् मेरे विचारसे उमास्वाति श्रोर समन्तमद्रसे भी पूर्व स्वामी कार्त्तकेय हुए हैं। उन्होंने श्रनुप्रेचा नामसे प्रसिद्ध श्रपने श्रन्थमे धर्म भावनाके भीतर श्रावकधर्मका विस्तृत वर्णन किया है। इनके प्रतिपादनकी शैली स्वतंत्र है। इन्होंने जिनेन्द्र-उपदिष्ट धर्मके दो भेद बताकर संगासकों—परिग्रह धारी गृहस्थोंके धर्मके बारह भेद बताये हैं। यथा—१ सम्यग्दर्शनयुक्त, २ मद्यादि स्थूल-दोषरहित, ३ व्रतधारी, ४ सामायिक, ५ पर्वत्रती, ६ प्रासुक-स्राहारी, ७ रात्रिभोजनविरत, ८ मैथुनत्यागी, ६ श्रारम्भत्यागी, १० संगत्यागी,

१ दुविहं संजम चरणं सायारं तह हवे णिरायारं ।
सायारं सम्गंथे परिग्गहारिहय खलु णिरायारं ॥२०॥
दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य ।
बंभारंभ परिग्गह श्रग्रुमण उद्दिट्ठ देसविरदी य ॥२१॥
पंचेवणुव्वयाइं गुणव्वयाइं हवंति तह तिग्णि।
सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥२२॥
थूले तसकायबहे थूले मोसे तितिक्ख थूले य ।
परिहारो परिपम्मे परिग्गहारंभपरिमाणं ॥२३॥
दिसि-विदिसिमाण पढमं श्रणत्थदंडस्स वन्जणं विदियं ।
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिग्णि ॥२४॥
सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भिग्यं ।
तह्यं श्रतिहिपुउनं चउत्थ संखेहणा श्रंते ॥२५॥—चारित्रपाहुड

११ कार्यानमोदविरत श्रौर १२ उहिष्टाहारविरत । इनमे प्रथम नामके श्रतिरिक्त शेष नाम ग्यारह प्रति-मात्रों के हैं। यतः श्रावकको वत-धारण करनेके पूर्व सम्यन्दर्शनका धारण करना अनिवार्य है, अतः सर्वप्रथम एक उसे भी गिनाकर उन्होंने आवक धर्मके १२ भेद बतलाये हैं और उनका वर्णन प्री ८५ गाथाओं में किया है। जिनमेरी २० गाथात्रोंमे तो सम्यन्दर्शनको उत्पत्ति, उसके भेद, उनका स्वरूप, सम्यन्द्रष्टि श्रीर मिथ्यादृष्टिकी मनोवृत्ति श्रीर सम्यक्तवका माहात्म्य बहुत सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है, जैसा कि श्रन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । तत्पश्चात दो गाथात्रों द्वारा दार्शनिक श्रावकका स्वरूप कहा है. जिसमें बताया गया है कि जो त्रस-समन्वित या त्रस-घातसे उत्पन्न मांस, मद्य ब्रादि निंद्य पदार्थोंका सेवन नहीं करता. तथा दृढचित्त. वैराग्य-भावना-यक्क श्रीर निदान-रहित होकर एक भी वतको धारण करता है, वह दार्शनिक श्रावक है। तदनन्तर उन्होंने व्यतिक श्रावकके १२ वर्तोका वडा हृदयग्राही. तलस्पर्शी श्रीर स्वतंत्र वर्णन किया है. जिसका श्रानन्द उनके ग्रन्थका अध्ययन करके ही लिया जा सकता है। इन्होंने कुन्दकुन्द-सम्मत तीनों गुरावतोको तो माना है, परन्त शिक्षा-त्रतों में कन्दकन्द-स्वीकृत सल्लेखना को न मानकर उसके स्थानपर देशावकाशिकको माना है। इन्होंने ही सर्व-प्रथम ग्रनर्थटंडके पाँच भेद किये हैं। स्वामिकात्तिकेयने चारो शिकावतों का विस्तारके साथ विवेचन किया है। सामयिक शिक्ताव्रतके स्वरूपमें ब्रासन, लय, काल ब्रादिका वर्णन द्रष्टव्य है। इन्होंने प्रोवधोपवास शिक्ता-व्रतमें उपवास न कर सकनेवालेके लिए एकमक्त. निर्विकृति स्त्रादिक करनेका विधान किया है। स्त्रतिथि-संविभाग शिका व्रतमे यद्यपि चारों दानोंका निर्देश किया है. पर ब्राहार दानपर खास जोर देकर कहा है कि एक भोजन दानके देने पर शेष तीन स्वतः ही दे दिये जाते हैं?। चौथे देशावकाशिक शिकावत में दिशास्त्रोंका संकोच स्त्रीर इन्द्रिय-विषयोंका सवरण प्रतिदिन स्थावश्यक बताया है। इसके पश्चात सल्लेखना के यथावसर करनेकी सचना की गई है। सामायिक प्रतिमाके स्वरूपमे कायोत्सर्ग, द्वादश आवर्त्त, दो नमन और चार प्रणाम करनेका विधान किया है। प्रोपघ प्रतिमामें सोलह पहरके उपवासका विधान किया है। सचित्तःयागप्रतिमाधारीके लिए सर्व प्रकारके सचित्त पदार्थोंके खानेका निषेध किया है स्त्रीर साथ ही यह भी स्त्रादेश दिया है कि जो स्वयं सचित्त का त्यागी है उसे सचित्त वस्तु अन्यको खानेके लिए देना योग्य नही है. क्योंकि खाने स्प्रौर खिलानेमे कोई भेद नहीं हैं। रात्रि-मोजन-त्याग प्रतिमाधारीके लिए कहा है जो चतुर्विध ब्राहारको स्वयं न खानेके समान श्रन्यको भी नहीं खिलाता है वही निश्चि भोजन विरत है<sup>9</sup>। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारीके लिए देवी, मनुष्यनी, तिर्यचनी श्रीर चित्रगत सभी प्रकारकी स्त्रियोंका मन. वचन. कायसे श्रिमिलाषाके त्थागका विधान किया है। श्रारम्भविरत प्रतिमाधारीके लिए कृत. कारित श्रीर श्रन्मोदनाने श्रारम्भका त्याग श्रावश्यक बताया है<sup>9</sup>। परिग्रह-स्याग प्रतिमामे बाह्य श्रौर श्राम्यन्तर परिग्रहके त्यागनेका विधान किया है। श्रनुमतिविरतके छिए

१ तेणुवहट्ठो घम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । पढमो बारहभेश्रो दसभेश्रो भासिश्रो विदिश्रो ॥३०४॥ सम्मदंसणसुद्धो रहिश्रो मज्जाइथूलदोसेहिं । वयधारो सामइश्रो पव्ववई पासुश्राहारी ॥३०५॥ राईभोयणविरश्रो मेहुण-सारंभ-संगचत्तो य । कज्जाणुमोयविरश्रो उहिट्ठाहारविरश्रो य ॥३०६॥

२ भोयणदाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होति दिण्णाणि ॥३६३॥

३ जो णेय भक्लेदि सयं तस्स ण श्रण्णस्स जुजादे दाउं। सुत्तस्स भोजिदस्स हि णित्थि विसेसो तदो को वि ॥३८०॥

४ जो चउनिहं पि भोड़जं रयणीए णेक् भुंजदे णाणी । ण य भुंजावह श्रण्णं णिसिविरग्रो हवे भोड़जो ॥३८२॥

५ जो त्रारंभं ण कुणदि ऋण्णं कारयदि णेय ऋणुमण्णो । हिंसासंत्तहमणो चत्तारंभो हवे सो हि ॥३८५॥—स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेचा

ग्रहस्थीके किसी भी कार्यमे अनुमितके देनेका निषेध किया है। उदिष्टाहारिवरतके लिए याचना-रहित श्रीर नवकोटि-विशुद्ध योग्य भोज्यके, लेनेका विधान किया गया है। स्वामिकार्त्तिकेयने ग्यारहवीं प्रतिमाके भेदोंका कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे पता चलता है कि उनके समय तक इस प्रतिमाके कोई भेद नहीं हुए थे। इस प्रकार दि० परम्परामे सर्वप्रथम इम स्वामिकार्त्तिकेयको आवक धर्मका व्यवस्थित प्ररूपण करनेवाला पाते हैं।

### आचार्य उमास्वाति

स्वामिकार्त्तिकेयके पश्चात श्रावक-धर्मका वर्णन उमास्वातिके तत्वार्थस्त्रमें दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने तत्त्वार्थस्त्रके सातवे ऋध्यायमे व्रतीको सबसे पहले माया. मिथ्यात्व ऋौर निदान इन तीन शस्योंसे रहित होना त्रावश्यक बतलाया. जब कि स्वामिकार्त्तिकेयनै दार्शनिक श्रावकको निदान-रहित होना जरूरी कहा था। इसके पश्चात इन्होने व्रतीके त्रागारी श्रीर श्रानगार भेद करके श्राणवतीको श्रागारी बताया । पुनः श्रहिंसादि त्रतोंकी पॉच-पाँच भावनास्त्रोंका वर्णन किया स्त्रीर प्रत्येक व्रतके पाँच-पाँच स्त्रतीचार बताये। इसके पर्व न कुन्दकुन्दने ऋतीचारोकी कोई सूचना दी है ऋौर न स्वामिकार्त्तिकेयने ही उनका कोई वर्णन किया है। तत्त्वार्थ-सूत्रकारने श्रतीचारोंका यह वर्णन कहांचे किया. यह एक विचाणीय प्रश्न है। श्रतीचारोंका विस्तृत वर्णन करने पर भी कुन्द-कुन्द श्रौर कार्त्तिकेयके समान उमास्वातिने भी श्राठ मुल गुणोंका कोई वर्णन नहीं किया है. जिससे पता चलता है कि इनके समय तक मूल गुणोंकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गई थी। तत्त्वार्थ-सूत्रमें ग्यारह प्रतिमास्त्रोंका भी कोई उल्लेख नहीं है. यह बात उस दशामें विशेष चिन्ताका विषय हो जाती है. जब हम उनके द्वारा व्रतोंकी भावनात्र्योंका श्रीर श्रतीचारोका विस्तृत वर्णन किया गया पाते हैं। इन्होंने कुन्द-कुन्द श्रीर कार्तिकेय प्रतिपादित गुण्जत श्रीर शिक्षात्रतींके नामोंमे भी परिवर्तन किया है। इनके मतानुसार दिग्वत, देशवत, अनर्थदंड-विरति ये तीन गुणवत और सामायिक, प्रोषघोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण, श्रविथि संविभाग ये चार शिक्तावत हैं। स्वामिकार्चिकेय-प्रतिपादित देशावकाशिकको इन्होंने गुण्वतमे श्रीर भोगोपभोग-परिमाणको शिक्षात्रतमें परिगणित किया है। सूत्रकारने मैत्री, प्रमोद, कारुएय श्लीर माध्यस्थ भावनात्रोंका भी वर्णन किया है। इस प्रकार तत्त्वार्थसत्रमें ब्राहिसादि वर्तोकी भावनात्रों, ब्रातीचारों ब्रोर मैत्र्यादि भावनाश्रोके रूपमें तीन विधानात्मक विशेषताश्रोंका तथा श्रष्टमूलगुण श्रीर ग्यारह प्रतिमाश्रोंके न वर्णन करने रूप दो स्रविधानात्मक विशेषतास्रोंका दर्शन होता है।

#### स्वामी समन्तभद्र

तत्त्वार्थसूत्रके पश्चात् श्रावकाचारपर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखनेवाले स्वामी समन्तमद्रपर हमारी दृष्टि जाती है, जिन्होंने रत्नकरराडक रचकर श्रावकधर्म-पिपासु एवं जिज्ञासु जनोंके लिए सचमुच रत्नोंका करराडक (पिटारा) ही उपस्थित कर दिया है। इतना सुन्दर श्रीर परिष्कृत विवेचन उनके नामके ही श्रानुरूप है।

रजकरण्ड श्रावकाचारपर जब हम सूच्म दृष्टि डालते हैं तब यह कहनेमें कोई सन्देह नहीं रहता कि वे अपनी रचनाके लिए कमसे कम चार प्रन्थोंके आभारी तो हैं ही। श्रावकोंके बारह बतोका, अनर्थदंडके पाँच मेदोंका और प्रतिमाओंका वर्णन असदिग्ध रूपसे कार्तिकेयानुप्रेचाका आभारी है। अतीचारोंके वर्णनके लिए तन्वार्थस्त्रका सत्वाँ अध्याय आधार रहा है। सम्यग्दर्शनकी इतनी विशद मिहमाका वर्णन दर्शन-पाहुड, कार्तिकेयानुप्रेचा और षट्खंडागमका आभारी है। समाधिमरण तथा मोच्चका विशद वर्णन निःसन्देह भगवती आराधनाका आभारी है। (हालांकि यह कहा जाता है कि समन्तमद्रसे प्रबोधको प्राप्त शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधनाकी रचना की है। पर विद्वानोंमें इस विषयमें मतमेद है और नवीन शोधोंके अनुसार भगवती आराधनाके रचिता शिवार्य समन्तमद्रसे बहुत पहले सिद्ध होते हैं।) इतना सब कुछ होनेपर भी रजकरराडकमें कुछ ऐसा वैशिष्ट्य है जो अपनी समता नही रखता। धर्मकी परिभाषां, सत्यार्थ देव, शास्त्र,

गुरुका स्वरूप, ब्राठ अंगो ब्रौर तीन मूढ़ताब्रोके लच्चण, मदोके निराकरणका उपदेश, सम्यदर्शन, ज्ञान चारित्रका लच्चण, अनुयोगोंका स्वरूप, सयुक्तिक चारित्रकी आवश्यकता ब्रौर आवकके बारह बतो तथा ग्यारह प्रतिमाश्चोका इतना परिमार्जित ब्रौर सुन्दर वर्णन अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता ।

श्रावकोंके ब्राट मूलगुणोंका सर्वप्रथम वर्णन हमें ग्लकरएडकमें ही मिलता है। श्वे॰ परम्पराके ब्रानुसार पाँच ब्राणुवत मूल गुण रूप ब्रार सात शीलवत उत्तर गुण रूप हैं ब्रार इस प्रकार श्रावकोंके मूल ब्रार उत्तर गुणोंकी सम्मिलित संख्या १२ है। पर दि॰ परम्परामे श्रावकोंके मूलगुण ८ ब्रार उत्तरगुण १२ माने जाते है। स्वामिसमन्तभद्रने पाँच स्थूल पापोंके ब्रार मास, मधुके परित्यागको ब्राष्टमूलगुण कहा है', पर श्रावकके उत्तरगुणोंकी संख्याका कोई उल्लेख नहीं किया है। हाँ, परवर्त्ती सभी ब्राचायोंने उत्तर-गुणों की संख्या १२ ही बताई है'।

इसके ऋतिरिक्त समन्तमद्भने ऋपने सामने उपस्थित ऋगगम साहित्यका ऋवगाहन कर ऋौर उनके तत्त्वो को अपनी परीका-प्रधान दृष्टिसे करकर बुद्धि-प्राह्म ही वर्णन किया है। उदाहरणार्थ -- तत्त्वार्थसूत्रके सन्मुख होते हए भी उन्होंने देशावकाशिकको गुण्वत न मानकर शिद्धावत माना श्रीर भोगोपभोग परिमाणको चारित्रपाहड कार्त्तिकेयान् प्रेचाके समान गुण्वत ही माना । उनकी दृष्टि इस बातपर श्रटकी कि शिचावत तो श्रलपकालिक साधना रूप होते हैं. पर भोगोपभोगका परिमाण तो यमरूपसे यावजीवनके लिए भी होता है फिर उसे शिचा-व्रतोंमें कैसे गिना जाय ! इसके साथ ही दूसरा संशोधन देशावकाशिकको स्वामिकार्त्तिकेयके समान चौथा शिचा-वत न मानकर प्रथम माननेके रूपमे किया। उनकी तार्किक दृष्टिने उन्हें बताया कि सामायिक ऋौर प्रोषघी-पवासके पूर्व ही देशविकाशिकका स्थान होना चाहिए क्योंकि उन दोनोकी ख्रपेदा इसके कालकी मर्यादा अधिक है। इसके सिवाय उन्होंने स्रा॰ कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित सल्लेखनाको शिद्धा व्रत रूपसे नहीं माना। उनकी दार्शनिक दृष्टिको यह जॅचा ही नहीं कि मरसके समय की जानेवाली सल्लेखना जीवन भर श्रभ्यास किये जानेवाले शिचावतोंमे कैसे स्थान पा सकती है ? स्रात: उन्होंने उसके स्थानपर वैयावत्य नामक शिचावतको कहा। सत्रकारने ऋतिथि-संविभाग नामक चौथा शिचाव्रत कहा है, पर उन्हें यह नाम भी कुछ संकुचित या ऋव्यापक जॅचा, क्योंकि इस त्रतके भीतर वे जितने कार्योंका समावेश करना चाहते थे, वे सब स्त्रतिथि-संविभाग नामके भीतर नहीं त्रा सकते थे। उक्त संशोधनोके त्रातिरिक्त त्रातीचारोंके विषयमे भी उन्होंने कई संशोधन किये। तत्त्वार्थसूत्रगत परिग्रहपरिमाणव्रतके पाँचों स्रतीचार तो एक 'स्रतिक्रमण्' नाममे ही स्रा जाते हैं, फिर उनके पचरूपताकी क्या सार्थकता रह जाती है, अ्रतः उन्होंने उसके स्वतंत्र ही पाँच स्रतीचारोंका प्रतिपादन किया । इसी प्रकार तत्त्वार्थसूत्रगत भोगोपभोग-परिमारणके ऋतीचार भी उन्हे ऋव्यापक प्रतीत हुए क्योंकि वे केवल भोगपर ही घटित होते हैं, अतः इस वतके भी स्वतंत्र अतीचारोंका निर्माण किया । और यह दिखा दिया कि वे गतानुगतिक या त्राज्ञाप्रधानी न होकर परीचाप्रधानी हैं। इसी प्रकार एक संशोधन उन्होंने ब्रह्मचर्याणव्रतके श्रतीचारोमें भी किया । उन्हें इत्वरिकापरिग्रहीतागमन श्रीर इत्वरिकात्रपरिग्रहीतागमनमे कोई खास भेद दृष्टि-

भद्यमांसमधुत्यागैः सहाखुवतपंचकम् ।
 श्रष्टौ मृत्रगुणानाहुगृ हिणां श्रमणोत्तमाः ॥६६॥ — रत्नक०

२ श्रग्रव्भतानि पंचैव त्रिप्रकारं गुणवतम् । शिचावतानि चत्वारि गुणाः स्युद्धांदशोत्तरे ॥—यशस्तिलक० श्रा० ७.

३ श्रतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विचेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥६२॥—रत्नक०

विषयविषतोऽनुपेनानुस्मृतिरतिलौक्यमितिनृषानुभवौ ।
 भोगोपभोगपिसाम्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥९०॥—रत्नक०

गोचर नहीं हुन्ना, क्योंकि स्वदारसन्तोषीके लिए तो दोनों ही परिस्त्रयाँ हैं। ब्रातः उन्होंने उन दोनोंके स्थानपर एक इत्वरिकागमनको रखकर 'विट्रव' नामक एक ब्रीर ब्रातीचारकी स्वतंत्र कल्पना की, जो कि ब्रह्मचर्याणुन्त्रतके ब्रातीचार होनेके सर्वथा उपयुक्त है।

श्रावकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले श्रादिके दोनों ही प्रकारोंको हम रत्नकरएडकमे श्रपनाया हुश्रा देखते हैं, तथापि ग्यारह प्रतिमाश्रोंका ग्रन्थके सबसे श्रन्तमं वर्णन करना यह बतलाता है कि उनका मुकाव प्रथम प्रकारकी श्रपेचा दूसरे प्रतिपादन-प्रकारकी श्रोर श्रधिक रहा है।

ऋहं शूजनको वैयावृत्त्यके अन्तर्गत वर्णन करना रत्नकरण्डककी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके पूर्व पूजनको श्रावक-व्रतोंमे किसीने नहीं कहा है। सम्यक्त्वके आठ ग्रंगोंमें, पाँच अणुव्रतोंमें, पाँच पापोंमें श्रीर चारों दानोंके देनेवालोंमे प्रसिद्धिको प्राप्त करनेवालोंके नामोंका उल्लेख रत्नकरण्डककी एक खास विशेषता है, जो कि इसके पूर्वतक किसी प्रन्थमें दृष्टिगोचर नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी समन्तमद्रने श्रावक-धर्मको पर्याप्त पल्लवित और विकसित किया और उसे एक व्यवस्थित रूप देकर भविष्यकी पीढ़ीके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

# आचार्य जिनसेन

स्वामिसमन्तभद्रके पश्चात् श्रावकाचारका विस्तृत वर्णन जिनसेनाचार्यके महापुराणमें मिलता है। जिन-सेनने ही ब्राह्मणोकी उत्पत्तिका आश्रय लेकर दीचान्वय आदि क्रियाओंका बहुत विस्तृत वर्णन किया है और उन्होंने ही सर्वप्रथम पत्त, चर्या श्रौर साधनरूपसे आवकधर्मका प्रतिपादन किया है, जिसे कि परवर्ती प्रायः सभी श्रावकाचार-रचियतास्रोने स्रपनाया है। स्रा॰ जिनसेनने इन नाना प्रकारकी कियास्रोंका स्रोर उनके मंत्रादिकोंका वर्णन कहाँ से किया, इस बातको जाननेके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं हैं। हाँ, स्वयं उन्हींके उल्लेखोंसे यह श्रवश्य ज्ञात होता है कि उनके सामने कोई उपासकसूत्र या इसी नामका कोई प्रन्थ श्रवश्य था. जिसका एकाधिक बार उल्लेख उन्होंने स्नादिपुराणके ४०वें पर्वमे किया है। संभव है, उसीके स्नाधारपर उन्होंने पच, चर्या, साधनरूपे आवकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले तीसरे प्रकारको अपनाया हो । इन्होंने बारह व्रतींके नाम श्रादिमें तो कोई परिवर्त्तन नहीं किया है, पर श्राठ मूलगुणोमें मधुके स्थानपर द्युतका त्याग श्रावश्यक बताया है। इस च्तको यदि शेष व्यसनोंका उपलक्षण मानें. तो यह ऋर्थ निकलता है कि पाद्मिक श्रावकको कमसे कम सात व्यसनोंका त्याग और ब्राट मूळगुणोंका धारण करना ब्रात्यन्त ब्रावश्यक है। संभवतः इसी तर्कके बलपर पं० त्राशाधरजी त्रादिने पादिक श्रावकके उक्त कर्तव्य बताये हैं। जिनसेनके पूर्व हम किसी श्राचार्यको व्यसनोंके त्यागका उल्लेख करते नहीं पाते. इससे पता चलता है कि समन्तभद्रके पश्चात् श्रीर जिनसेनके पूर्व लोगोमे सतव्यसनोंकी प्रवृत्ति बहुत जोर पकड़ गई थी, श्रीर इसलिए उन्हें उसका निषेध यथा-स्थान करना पड़ा । स्त्रा॰ जिनसेनने पूजाको चौथे शिद्धाव्रतके भीतर न मानकर ग्रहस्थका एक स्वतंत्र कर्त्तव्य माना श्रीर उसके निस्यमह, श्राष्टाह्निकमह, चतुर्मुखमह, महामह श्रादि मेद करके उसके विभिन्न काल श्रीर ऋधिकारी घोषित किये। जिनचैत्य, जिनचैत्यालय ऋादिके निर्माणपर भी जिनसेनने ही सर्वप्रथम जोर दिया है। हालाँकि, रविषेणाचार्य त्रादिकने त्रपने पद्मपुराण त्रादि ग्रन्थोंमें पूजन-त्रमिषेक स्नादिका यथास्थान वर्णन किया है, पर उनका व्यवस्थित रूप हमे सर्वप्रथम ब्रादिपुराणमे ही दृष्टिगोचर होता है। वर्तमानमे उपलब्ध गर्माधानादि यावनमात्र संस्कारों ऋौर क्रियाकांडोंके प्रतिष्ठापक जिनसेन ही माने जाते हैं पर वे स्वयं ऋविद्धकर्णा थे स्रर्थात् उनका कर्णवेधन संस्कार नहीं हुस्रा था, यह जयधवलाकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है।

# आचार्य सोमदेव

त्रा॰ सोमरेवने श्रपने प्रसिद्ध श्रीर महान् ग्रन्थ यशस्तिलकके छुठे, सातवें श्रीर श्राठवें श्राश्वासमें श्रावकधर्मका बहुत विस्तारसे वर्णन किया है श्रीर इसिल्ए उन्होंने स्वयं ही उन श्राश्वासोंका नाम 'उपासका- ध्ययन' रखा है। सोमदेवने समन्तभद्रके रत्नकरएडकको स्त्राधार बनाकर स्त्रपने उपासकाध्ययनका निर्माण किया है, ऐसा प्रत्येक स्त्रभ्यासीको प्रतीत हुए विना न रहेगा।

छुट्टे श्राश्वासमे उन्होंने समस्त मतोंकी चर्चा करके तत्तन्मतों द्वारा स्वीकृत मोच्नका स्वरूप बतलाकर श्रीर उनका निरसन कर जैनामिमत मोक्षका स्वरूप प्रतिष्ठित किया कि जहाँपर 'श्रात्यन्तिक श्रानन्द, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य श्रीर परम स्क्ष्मता है, वही मोच्च है' श्रीर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्मक ही उसका मार्ग है। पुनः श्राप्तके स्वरूपकी विस्तारके साथ मीमासा करके श्रागम-वर्णित पदार्थोंकी परीच्चा की श्रीर मूद्रताश्रोका उन्मथन करके सम्यक्त्वके श्राठ श्रगोका एक नवीन शैलीसे विस्तृत वर्णन किया श्रीर साथ ही प्रत्येक श्रगमे प्रसिद्धि पानेवाले व्यक्तियोंका चरित्र-चित्रण किया। इसी श्राश्वासके श्रन्तमे उन्होंने सम्यक्त्वके विभिन्न मेदी श्रीर दोषोंका वर्णन कर सम्यक्त्वको महत्ता बतलाकर रत्नत्रयकी श्रावश्यकता बतलाई श्रीर उसका फल वतलाया कि सम्यक्त्वसे सुगित, ज्ञानसे कीर्ति, चारित्रसे पूजा श्रीर तीनोंसे मुक्ति प्रास होती हैं ।

सातवें आश्वासमे मद्य, मास, मधु और पाँच उदुम्बरफलोंके त्यागको अष्टमूल गुण बतायां। जहाँतक मैं समक्तता हूँ, स्वामि-प्रतिपादित और जिनसेन-अनुमोदित पंच अणुव्रतोंके स्थानपर पंच-उदुम्बर-परित्यागका उपदेश देवसेन और सोमदेवने ही किया है, जिसे कि परवर्त्ता सभी विद्वानोंने माना है। सोमदेवने
आठ मूलगुणोंका प्रतिपादन करते हुए 'उक्ता मूलगुणाःश्रुते' ऐसा जो कथन किया है, उससे यह अवश्य ज्ञात
होता है कि उनके सामने कोई ऐसा शास्त्राधार अवश्य रहा है, जिसमें कि पाँच उदुम्बर-त्यागको मूलगुणोंमे
परिगणित किया गया है। जिनसेन और सोमदेवके मध्य यद्यपि अधिक समयका अन्तर नहीं है, तथापि
जिनसेनने मूलगुणोंमे पाँच अणुव्रतोंको और सोमदेवने पाँच उदुंबर फलोंके त्यागको कहा है, दोनोंका यह
कथन रहस्यसे रिक्त नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय मूलगुणोंके विषयमे स्पष्टतः दो परम्पराएं
चल रही थीं, जिनमेंसे एकका समर्थन जिनसेन और दूसरेका समर्थन सोमदेवने किया है। इतनेपर भी आध्रयं
इस बातका है कि दोनों ही अपने-अपने कथनकी पुष्टिमे अतपठित-उपासकाध्ययन या उपासक सूत्रका आअथ लेते हैं, जिससे यह निश्चय होता है कि दोनोंके सामने उपस्थित उपासकाध्ययन या उपासक सूत्र सर्वथा मिल प्रन्थ रहे हैं। दुःख है कि आज वे दोनों ही उपख्व नहीं है और उनके नाम शेष रह गये हैं।

मद्य, मांसादिकके सेवनमें महापापको बतलाते हुए आ। सोमदेवने उनके परित्यागपर ज़ोर दिया और बताया कि 'मांस-भित्त्योंमें दया नहीं होती, मद्य-पान करनेवालोंमें सःय नहीं होता, तथा मधु और उदुम्बर-फल-सेवियोमें नृशंसता-क्रूरताका अभाव नहीं होता । इस प्रकरणमें मांस न खानेके लिए जिन युक्तियोंका प्रयोग सोमदेवने किया है, परवर्त्ती समस्त प्रन्थकारोने उनका भरपूर उपयोग किया है।

१ श्रानन्दो ज्ञानमैश्वर्यं वीर्यं परमसूचमता । एतदात्यन्तिकं यत्र स मोज्ञः परिकीत्तितः ।।—यश० श्रा० ६.

२ सम्यक्त्वात्सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानात्कोत्तिरुदाहृता । वृत्तात्पूजामवामोति त्रयाच लभते शिवम् ॥—यश० श्रा० ६.

३ मद्यमांसमधुत्यागैः सहोदुभ्बरपञ्चकैः। अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणा श्रुते।।—यश० आ०७.

४ इयता प्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यशोधरनृषस्य । इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपठितमुपासकाध्ययनम् ॥—यश० म्रा० ५

५ गुणेष्वेष विशेषोऽन्यो यो वाच्यो बहुविस्तरः । स उपासकसिद्धान्ताद्धिगम्यः प्रपञ्चतः ॥२१३॥—-ग्रादिपु० पर्व ४०

६ मांसादिषु दया नास्ति, न सत्यं मद्यपायिषु । श्रमुशंस्यं न मत्येषु मध्रदम्बरसेविषु ॥—यश० श्रा० ७

श्राठ मूलगुणोंके पश्चात् श्रावकोंके बारह उत्तर गुणोंका वर्णन किया गया है। श्रावकोंके उत्तर गुणोंकी संख्याका ऐसा स्पष्ट उल्लेख इनके पूर्ववर्ती अन्योंमें देखनेमे नहीं श्राया। सोमदेवने पाँच श्रणुवर्तांका वर्णन कर पाँचों पापोंमें प्रसिद्ध होनेवाले पुरुषोंके चरित्रोंका चित्रण किया श्रीर श्राहिंसावतके स्वार्थ रात्रिमोजनके परिहारका, मोजनके श्रन्तरायोका, श्रीर श्रमद्य वस्तुश्रोंके सेवनके परित्यागका वर्णन किया। पुनः मैत्री, श्रमोद श्रादि भावनाश्रोंका वर्णन कर पुर्य-पापका प्रधान कारण परिणामोंको बतलाते हुए मन-वचन-काय सम्बन्धी श्रशुभ क्रियाश्रोंके परित्यागका उपदेश दिया। इसी प्रकरणमे उन्होंने यज्ञोंमे पशुवितकी प्रवृत्ति कबसे कैसे प्रचित्तत हुई इसका भी सविस्तर वर्णन किया। श्रन्तमें प्रत्येक वतके लौकिक लाभोको बताया, जो कि उनकी लोकसमाहक मनोवृत्तिका ज्वलंत उदाहरण है। इसी श्राश्वासमे दिग्वत, देशवत श्रीर श्रनर्थद्र बतरूप तीनो गुण-वर्तोंका वर्णन किया है, जो कि श्रत्यन्त संवित्त होते हुए भी श्रपने श्रापमे पूर्ण श्रीर श्रपूर्व है।

श्राठवें श्राश्वासमे शिकावतों का वर्णन किया गया है. जिसमे से वह भाग स्थान सामयिक-शिकावत के वर्णन ने लिया है। सोमदेव ने स्राप्तसेवा या देवपूजा को सामायिक कहा है। स्रतएव उन्होंने इस प्रकरण मे खपन(ग्रमिषेक) पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान ग्रौर श्रुतस्तव इन छह कर्त्तव्योंका करना ग्रावश्यक बताकर उनका खूब विस्तारसे वर्णन किया हैं, जो कि श्रन्यत्र देखनेको नहीं मिलेगा। यहाँ यह एक विचारणीय बात है कि जब स्वामी समन्तभद्रने देवपूजाको वैयावृत्त्य नामक चतुर्थ शिकाव्रतके अन्तर्गत कहा है, तब सोमदेव-सूरिने उसे सामायिक शिक्तावतके अन्तर्गत करके एक नवीन दिशा विचारकोंके सामने प्रस्तुत की है। आ० जिनसेनने इज्यात्रोंके अनेक भेद करके उनका विस्तृत वर्णन किया है पर जहाँ तक मैं समभ्तता हूं उन्होंने देवपूजाको किसी शिक्तात्रतके अन्तर्गत न करके एक स्वतन्त्र कर्त्तव्यके रूपसे उसका प्रतिपादन किया है । देव-पूजाको वैयावृत्यके भीतर कहनेकी स्त्रा॰ समन्तमद्रकी दृष्टि स्पष्ट है, वे उसे देव-वैयावृत्य मानकर तदनुसार उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। पर सोमदेवसूरिने सामायिक शिकावतके भीतर देवपूजाका वर्णन क्यो किया, इस प्रश्नके तलमें जब हम प्रवेश करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य मतावलम्बियोंमे प्रचलित त्रिसन्ध्या-पूजनका समन्वय करनेके लिए मानों उन्होंने ऐसा किया है: क्योंकि सामायिकके त्रिकाल करनेका विधान सदासे प्रचलित रहा है। ब्रा॰ समन्तभद्रने सामायिक प्रतिमाके वर्र्शनमें 'त्रिसन्ध्यमभिवन्दी' पद दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सोमदेवसूरिने उसे ही पछ वित करके भावपूजनकी प्रधानतासे गृहस्थके नित्य-नियम में प्रचलित षडावश्यकोंके अन्तर्गत माने जानेवाले सामायिक और वन्दना नामके दो आवश्यकोंको एक मान करके ऐसा वर्णन किया है।

पूजनके विषयमें दो विधियाँ सर्वसाधारणमें सदासे प्रचलित रही हैं—एक तदाकार मूर्तिपूजा श्रीर दूसरी श्रतदाकार सांकल्पिक पूजा। प्रथम प्रकारमें स्नपन श्रीर श्रष्टद्रव्यसे श्रचंन प्रधान है, तब द्वितीय प्रकारमें श्रपने श्राराध्य देवकी श्राराधना-उपासना या मावपूजा प्रधान है। तीनों संध्याएँ सामायिकका काल मानी गई हैं, उस समय ग्रहस्थ ग्रहकायोंसे निर्द्रन्द्व होकर श्रपने उपास्य देवकी उपासना करे, यही उसका सामायिक शिचानत है। श्रा० सोमदेव नैकालिक सामायिककी भावना करते हुए कहते हैं:—

प्रातर्विधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्मसन्निधिरयं मुनिमाननेन । सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्यं त्वदाचरणकीर्चनकामितेन ।।

अर्थात्—हे देव, मेरा प्रातःकालका समय तैरे चरणारिवन्दके पूजनके द्वारा, मध्याह्नकाल मुनिजनोके सम्मानके द्वारा श्रोर सायतन समय तेरे श्राचरणके कीर्चन द्वारा न्यतीत होवे।

षोढा क्रियोदिता सद्धिदेवसेवासु गेहिनाम्।।---यश० आ० द

१ श्राप्तसेवोपदेशः स्यात्समयः समयार्थिनाम् । नियुक्तं तत्र यत्क्रमे तत्सामायिकमूचिरे ॥—यश० श्रा० ८ २ स्नपनं पूजन स्तोत्रं जपो ध्यानं श्रुतस्तवः ।

श्रा॰ सोमदेवके इस कथनसे एक श्रौर नवीन वातपर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि वे प्रातःकालके मौनंपूर्वक पूजनको, मध्याह्ममे मिक्तपूर्वक दिये गये मुनि-दानको श्रौर शामको की गई तत्त्वचर्चा, स्तोत्र पाठ या ध्रमांपदेश श्रादिको हो गृहस्थकी त्रैकालिक सामायिक मान रहे हैं।

इसी प्रकरणमें स्तवन, नाम-जपन श्रौर ध्यान-विधिका भी विस्तारसे वर्णन किया गया है। प्रोषधो-पवास श्रौर भोगोपभोग-परिमाणका संदोपसे वर्णन कर श्रीतिथिसंविभाग शिद्धाव्रतका यथाविधि, यथादेश, यथाश्रागम, यथापात्र श्रौर यथाकालके श्राश्रयसे विस्तृत वर्णन किया है। श्रान्तमे दाताके सत्तगुण श्रौर नवधा मिक्किकी चर्चा करते हुए कहा है कि भोजनमात्रके देनेमें तपस्वियोकी क्या परीद्धा करना ? यही एक बढ़ा श्राश्चर्य है कि श्राज इस किलकालमें—जब कि लोगोंके चित्त श्रत्यन्त चचल हैं, श्रौर देह श्रवका कीट बना हुश्रा है, तब हमें जिनरूपधारी मनुष्योंके दर्शन हो रहे हैं। श्रवः उनमे प्रतिमाश्चोंमे श्राईन्तकी स्थापनाके समान पूर्व मुनियोंकी स्थापना करके उन्हें पूजना श्रौर मिक्तपूर्वक श्राहार देना चाहिए । साधुश्चोंकी वैयावृत्त्य करनेपर भी श्रिधिक जोर दिया गया है।

अप्रतमे उन्होंने आवकोंकी ग्यारह प्रतिमाओंके नाममात्र दो श्लोकोंमें गिनाये हैं, इसके अतिरिक्क उनके ऊरर अप्रय कोई विवेचन नहीं किया है। वे श्लोक इस प्रकार हैं:—

मूखवर्तं व्रतान्यचां पर्वकर्माकृषिक्रियाः । दिवा नवविधं ब्रह्म सचित्तस्य विवर्जनम् ॥ परिग्रहपरित्यागो भुक्तिमात्रानुमान्यता । तद्धानौ च वदन्त्येतान्येकादश यथाक्रमम् ॥

श्रयीत्—१ मूलवत, २ उत्तरवत, ३ श्रची या सामायिक, ४ पर्वकर्म या प्रोषध, ५ श्रक्किकिया या पापारम्भत्याग, ६ दिवा ब्रह्मचर्य, ७ नवधा ब्रह्मचर्य, ८ सचित्तत्याग, ६ परिग्रहत्याग, १० भुक्तिमात्रा नुमान्यता या शेषानुमित त्याग, ११ भुक्ति अनुमितहानि या उद्दिष्ट भोजनत्याग ये यथाक्रमसे ग्यारह आवक-पद माने गये हैं।

दि० परम्पराकी प्रचिलत परम्पराके अनुसार सिचत्त त्यागको पाँचवी और कृषि आदि आरम्भके त्यागको आठवीं प्रतिमा माना गया है, पर सोमदेवके तर्कप्रधान एवं बहुश्रुत चित्तको यह बात नहीं जॅची कि कोई व्यक्ति सिचत्त भोजन और स्त्रीका परित्यागी होनेके पश्चात् भी कृषि आदि पापारम्भवाली कियाओं के सकता है श्रुतः उन्होंने आरम्भ त्यागके स्थानपर सिचत्त त्याग और सिचत्त त्यागके स्थानपर आरम्भत्याग प्रतिमाको गिनाया । श्वे० आचार्य हरिभद्रने भी सिचत्तत्यागको आठवीं प्रतिमा माना है । सोमदेवके पूर्ववर्ती या परवर्त्ती किसी भी दि० आचार्यके द्वारा उनके इस मतकी पृष्टि नहीं दिलाई देती । इसके पश्चात् प्रतिमाओं के विषयमें एक और श्लोक दिया है जो कि इस प्रकार है:—

#### श्रवधिवृतमारोहेत्पूर्व-पूर्ववतस्थितः । सर्वत्रापि समाः प्रोक्ता ज्ञानदर्शनभावनाः ॥—यशस्ति० श्रा० ८

श्रर्थात्—पूर्व पूर्व प्रतिमारूप वतमें स्थित होकर श्रविध वतपर श्रारोहण करे। ज्ञान श्रीर दर्शनकी भावनाएँ तो सभी प्रतिमाश्रोंमें समान कही हैं।

इस पद्यमें दिया गया 'श्रविषवत' पद खास तौरसे विचारणीय है। क्या सोमदेव इस पदके द्वारा श्वेताम्बर-परम्पराके समान प्रतिमात्रोंके नियत-कालरूप श्रविधका उल्लेख कर रहे हैं, श्रथवा श्रन्य कोई श्रर्थ उन्हें श्रभिप्रेत है ?

१ अक्तिमात्रप्रदाने हि का परीक्षा तपस्विनाम् । ते सन्तः सन्त्वसन्तो वा गृही दानेन शुद्ध्यति । काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके । एतिचित्रं यदद्यापि जिनरूपथरा नराः ।। यथा प्रयं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्मितम् । तथा प्र्वंसुनिच्छाया प्रयाः संप्रति संयताः ।।
----यशस्ति० ग्रा० प्र

अन्तमे उपासकाध्ययनका उपसंहार करते हुए प्रकीर्णक प्रकरण द्वारा स्रनेक स्ननुक्त या दुक्क बातोका भी स्मष्टीकरण किया गया है। सोमदेवके इस समुच्चय उपासकाध्ययनको देखते हुए निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह सचमुचमें उपासकाध्ययन है और इसमें उपासकोंका कोई कर्त्तव्य कहनेसे नहीं छोड़ा गया है। केवल श्रावक-प्रतिमास्रोंका इतना संवित्त वर्णन क्यों किया, यह बात स्रवश्य चिक्तको खटकती है।

# आचार्य देवसेन

न्ना॰ देवसेनने स्नपने भावसंग्रह नामक ग्रन्थमे पाँचवें गुणस्थानका वर्णन करते हुए श्रावक धर्मका विस्तृत विवेचन किया है। इन्होंने भी सोमदेवके समान ही पाँच उदुम्बर श्रीर मद्य, मांस, मधुके त्यागको स्नाठ मूलगुण माना है'। पर गुणवत श्रीर शिद्यावतोंके नाम कुन्दकुन्दके समान ही वतलाये हैं'।

यद्यपि आ० देवसेनने पूरी २५० गाथाओं में पाँचवें गुणस्थानका वर्णन किया है, पर अणुवत, गुण्वत और शिलावतका वर्णन एक-एक ही गाथामें कर दिया है, वह भी आ० कुंदकुंदके सभान केवल नामोंको ही गिनाकर । ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्हें बारह व्रतोंका अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था । ऐसा करनेका कारण यह प्रतीत होता है कि अन्य आचायोंने उनपर पर्याप्त खिला है, अन्तः उन्होंने उनपर कुछ और लिखना व्यर्थ समभा । इन्होंने ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करना तो दूर रहा, उनका नामोल्लेख तक भी नहीं किया है, न सप्त व्यसनों, बारह व्रतोंके अतीचारोंका ही कोई वर्णन किया है । संभवतः अपने अन्य भावसंग्रहें इस नामके अनुरूप उन्हें केवल भावोंका ही वर्णन करना अभीष्ट रहा हो, यही कारण है कि उन्होंने गृहस्थोंके पुर्य, पाप और धर्मध्यानरूप भावोंका ख़्ब विस्तारसे विचार किया है । इस प्रकरणमें उन्होंने यह बताया है कि गृहस्थ ने निरालंब ध्यान संभव नहीं, अतः उसे सालंब ध्यान करना चाहिये । सालंब ध्यान भी गृहस्थ सर्वदा संभव नहीं हैं, अतः उसे पुर्य-वर्धक कार्य, पूजा, वत-विधान उपवास और शीलका पालन करना चाहिए, तथा चारो प्रकारका दान देते रहना चाहिए। अपने इस वर्णनमें उन्होंने देवपूजापर खास जोर दिया है और लिखा है कि सम्यन्दष्टिका पुर्य मोत्तका कारण होता है अतः उसे यत्नके साथ पुर्यका उपार्वन करना चाहिए। पूजाके अभिषेकपूर्वक करनेका विधान किया है।

भहुमज्जमंसिवरई चाश्रो पुण उंबराण षंचरहं ।
 श्रद्ठेदे मृलगुणा हवंति फुडु देसिवरयमिम ॥३५६॥—भावसंग्रह

२ देखो-भावसं० गा० नं० ३५४-३४४,

३ जो भणइ को वि एवं ऋत्थि गिहत्थाण णिच्चलं भाणं। सुद्धं चि त्यारालंबं ण सुग्रह सो श्रायमो जङ्गो ॥३८२॥ तम्हा सो सालंबं भायउ भाणं पि गिहवई ग्रिच्चं। पंचपरमेट्टिरूवं श्रहवा मंतक्खरं तैसि ॥३८८॥

४ इय णाऊण विसेसं पुण्णं श्रायरइ कारणं तस्त । पावहणं जाम सयलं संजमयं श्रप्यमत्तं च ॥४८७॥ भावह श्रग्रुब्वयाइं पालह सीछं च कुणह उपवासं। पक्वे पन्वे णियमं दिजह श्रणवरह दाणाइं॥४८८॥

५ तम्हा सम्मादिट्टी पुण्णं मोक्खस्स कारणं हवइ। इय णाऊण गिहत्थो पुण्णं चायरठ जत्तेण ॥४२४॥ पुण्णस्स कारणं फुडु पढमं ता हवइ देवपूया य। कायव्वा भत्तीए सावयवगोण परमाए॥४२५॥—भावसंग्रह

इस प्रकरणमे उन्होंने सिद्धचक्रयत्र स्त्रादि पूजा-विधानका, चारों दानोंका, उनकी विधि, द्रव्य, दाता स्त्रौर पात्रकी विशेषताका, तथा दानके फलका विस्तारसे वर्णन किया है। स्त्रौर स्त्रन्तमे पुरायका फल बताते हुए लिखा है कि पुरायसे ही विशाल कुल प्राप्त होता है, पुरायसे ही त्रेलोक्यमे की तिं फैलती है, पुरायसे ही स्त्रात्तलरूप, सीभाग्य थौवन स्त्रौर तेज प्राप्त होता है, स्त्रतः रहस्य जब तक घरको स्त्रौर घर-सम्बन्धी पापोको नहीं छोड़ता है, तब तक उसे पुरायके कारणोंको भी नहीं छोड़ना चाहिए, स्त्रर्थात् सदा पुरायका संचय करते रहना चाहिए।

यदि एक शब्दमें कहा जाय तो आ॰ देवसेनके मतानुसार पुरायका उपार्जन करना ही श्रावकका धर्म है। श्रीर श्रा॰ कुन्दकुन्दके समान पूजा श्रीर दान ही श्रावकका मुख्य कर्त्तव्य है।

### आचार्य अमितगति

श्रा० सोमदेवके पश्चात् सस्कृत साहित्यके प्रकार डिद्धान् श्रा० श्रमितगित हुए हैं। इन्होंने विभिन्न विषयोपर श्रनेक प्रन्थोकी रचना की है। श्रावकधर्मपर भी एक स्वतंत्र उपासकाध्ययन बनाया है, 'जो श्रमित-गितिशावकाचार' नामसे प्रसिद्ध है। इसमे १४ परिच्छेदोके द्वारा श्रावकधर्मका बहुत विस्तारके साथ वर्णन किया है। संचेपमे यदि कहा जाय, तो श्रपने पूर्ववर्ती समन्तभद्रके रत्नकरएडक, उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका सप्तम श्रध्याय, जिनसेनका महापुराण, सोमदेवका उपासकाध्ययन श्रीर देवसेनका भावसंग्रह सामने रखकर श्रपनी स्वतंत्र सरिणद्वारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है श्रीर उसमे यथास्थान श्रनेक विषयोंका समावेश करके उसे पल्लवित एवं परिवर्धित किया है।

श्रा० श्रमितगितने श्रपने इस ग्रन्थके प्रथम परिच्छेदमे धर्मका माहात्म्य, द्वितीय परिच्छेदमे मिथ्यात्वकी श्रहितकारिता श्रौर सम्यक्त्वकी हितकारिता, तीसरेमें सप्ततन्व, चौथेमें श्रात्माके श्रात्तित्वकी सिद्धि श्रौर ईश्वर सृष्टिकतृ त्वका खडन किया है। श्रन्तिम तीन परिच्छेदोंमें क्रमशः शील, द्वादश तप श्रौर बारह मावनाश्रोंका वर्णन किया है। मध्यवर्ती परिच्छेदोंमें रात्रिभोजन, श्रनर्थदंड, स्रमद्य-मोजन, तीन शब्य, दान, पूजा श्रौर सामायिकादि घडावश्यकोंका विस्तारके साथ वर्णन किया है। पर हमें यह देखकर श्राश्रयं होता है कि श्रावकधर्मके श्राधारमृत बारह व्रतोंका वर्णन एक ही परिच्छेद में समाप्त कर दिया गया है। श्रौर श्रावकधर्मके प्राण्मूत ग्यारह प्रतिमाश्रोंके वर्णनको तो एक स्वतन्त्र परिच्छेदको भी श्रावश्यकता नहीं समभी गई है, मात्र ११ श्लोकोमे बहुत ही साधारण ढंगसे प्रतिमाश्रोंका स्वरूप कहा गया है। स्वामी समन्तमद्रने भी एक एक श्लोकके द्वारा ही एक-एक प्रतिमाका वर्णन किया है, पर वह सूत्रात्मक होते हुए भी बहुत स्पष्ट श्रौर विस्तृत हैं। प्रतिमाश्रोंका वर्णन करना क्या राविकर नहीं था या श्रन्य कोई कारण है, कुछ समभमे नहीं श्राता ?

श्रा० श्रमितगितसे समध्यसनोंका वर्णन यद्यपि ४६ श्लोकोंमें किया है, पर वह बहुत पीछे । यहाँ तक कि १२ वत, समाधिमरण श्रीर ११ प्रतिमाश्रोंका वर्णन कर देनेके पश्चात् स्फुट विषयोंका वर्णन करते हुए । क्या श्रमितगित वसुनन्दिके समान सम व्यसनोंके त्यागको श्रावकका श्रादि कर्त्तव्य नहीं मानते थे ? यह एक प्रश्न है, जिसके श्रन्तस्तलमें बहुत कुछ रहस्य निहित प्रतीत होता है । विद्वानोंको इस श्रोर गंभीर एवं स्क्ष्म दृष्टि विचार करनेकी श्रावश्यकता है ।

१ पुर्गणेण कुरुं विउलं कित्ती पुष्णेण समइ तइलोए। पुर्गणेण रूवमतुलं सोहग्गं जोवणं तैयं।।४८६।। जाम ण छंडइ गेहं ताम ण परिहरइ इंतयं पावं। पावं अपरिहरंतो हेश्रो पुर्गणस्स मा चयउ।।३९३।।

श्रा॰ श्रमितगितने गुण्यत तथा शि ज्ञा-व्यतोंके नामों में उमास्वातिका श्रीर स्वरूप वर्णनमें सोमदेवका श्रनुसरण किया है। पूजनके वर्णनमें देवसेनका श्रनुसरण करते हुए भी श्रनेक ज्ञातव्य बातें कहीं हैं। निदानके प्रशस्त श्रप्रशस्त मेद, उपवासकी विविधता, श्रावरयकों मे स्थान, श्रासन, मुद्रा, काल श्रादिका वर्णन श्रमितगितके उपासकाध्ययनकी विशेषता है। यदि एक शब्दमें कहा जाय, तो श्रपने पूर्ववर्ती उपासकाचारोंका संग्रह श्रीर उनमें कहनेसे रह गये विषयोंका प्रतिपादन करना ही श्रमितगितका लक्ष्य रहा है।

# आचार्य अमृतचन्द्र

श्राचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके ग्रमर टीकाकार श्रमतचन्द्राचार्यने पुरुषार्थिति सुपाय नामके एक स्वतंत्र प्रनथकी रचना की है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब यह चिदारमा पुरुष श्रचल चैतन्यको प्राप्त कर लेता है तब वह परम पुरुषार्थ रूप मोज्ञकी सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। इस मुक्तिकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए सर्वप्रथम सम्यन्दर्शनका बहुत सुन्दर विवेचन किया । पनः सम्यन्जानकी आगधनाका उपदेश दिया । तदनन्तर सम्यक-चारित्रकी व्याख्या करते हुए हिंसादि पापोंकी एक देश विरतिमे निरत उपासकका वर्णन किया है। इस प्रकरणमे श्रहिंसाका जो श्रपूर्व वर्णन किया गया है, वह इसके पूर्ववर्ती किसी भी ग्रन्थमें दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्व पापोकी मुल हिंसा है. ऋतः उसीके अन्तर्गत सर्व पापोंको घटाया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार एक हिंसा करे श्रीर श्रनेक हिंसाके फलको प्राप्त हो, श्रनेक हिंसा करें श्रीर एक हिंसाका फल भोगे। किसीकी अल्प हिंसा महाफलको अगेर किसीकी महाहिसा अल्प फलको देती है। इस प्रकार नाना विकल्पोंके द्वारा हिंसा-ग्राहिसाका विवेचन उपलब्ध जैनवाब्बयमें ग्रापनी समता नहीं रखता। इन्होंने हिंसा त्यागनेके इच्छक पुरुषोंको सर्व प्रथम पाँच उदम्बर श्रीर तीन मकारका परित्याग श्रावश्यक बताया श्रीर प्रबल युक्तियोसे इनका सेवन करनेवालोंको महाहिंसक बताया। अन्तमें आपने यह भी कहा कि इन आठ दुस्तर पापोका परित्याग करने पर ही मनुष्य जैनधर्म-धारण करनेका पात्र हो सकता है? । धर्म, देवता या ऋतिथिके निमित्त की गई हिंसा हिंसा नहीं, इस मान्यताका प्रवल युक्तियों स्त्रमृतचन्द्रने खंडन किया है। पुनः तत्त्वार्थ-सूत्रके अनुसार शेष अगुज़त, गुण्डत और शिचाड़तोका सातिचार वर्णन किया है। अन्तमे तप, भावना श्रीर परीषहादिकका वर्णन कर प्रन्थ पूर्ण किया है।

# श्राचार्य वसुनन्दि

श्रा० वसुनन्दिने श्रपने उपासकाध्ययनमें किन किन नवीन वातों पर प्रकाश डाला है, यह पहले 'वसुनित्द श्रावकाचारकी विशेषताएँ, शीर्षकमे विस्तारसे बताया जा चुका है। यहाँ संनेपमें इतना जान लेना चाहिए कि इन्होंने ग्यारह प्रतिमात्रोंको ग्राधार बनाकर श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है उसमें सर्व प्रथम दार्शनिक श्रावकको सत्तव्यसनका त्याग ग्रावश्यक बताया। व्यसनोंके प्रलक्षा विस्तारसे वर्णन किया। बारह व्रतोंका श्रीर ग्यारह प्रतिमात्रोंका वर्णन प्राचीन परम्पराके श्रनुसार किया, जिन पूजा, जिन-विम्न-प्रतिष्ठाका निरूपण किया। वर्तोंका विधान किया श्रीर दानका पाँच श्रिधिकारों द्वारा विस्तृत विवेचन किया। सन्नेपमें श्रपने समयके लिए श्रावश्यक सभी तत्वोंका समावेश श्रपने प्रस्तुत ग्रन्थमें किया है।

### पग्डित-प्रवर आशाधर

अपने पूर्ववर्ती समस्त दि० २वे० आवकाचाररूप समुद्रका मथन कर आपने 'सागारधर्मामृत' रचा है। किसी भी आचार्य द्वारा वर्णित कोई भी आवकका कर्तव्य इनके वर्णनसे छूटने नहीं पाया है। आपने आवक-

१ मद्यं मांस चौद्र पचोदुम्बरफलानि यत्नेन। हिंसाव्युपरतकामैमोंकव्यानि प्रथममेव ॥६१॥

१ श्रष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ग्य । जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राणि श्रुद्धियः ॥७४॥ —पुरुषार्थसिद्धयुपाय

धर्मके प्रतिपादन करनेवाले तीनों प्रकारोका एक साथ वर्णन करते हुए उनके निर्वाहका सफल प्रयास किया है, स्रातः स्रापके सागारधर्मामृतमे यथास्थान सभी तत्व समाविष्ट हैं। स्रापने सोमदेवके उपासकाध्ययन, नीति-वाक्यामृत स्रोर हरिभद्रस्रिकी श्रावकधर्म-प्रज्ञप्तिका भरपूर उपयोग किया है। स्रतीचारोंकी समस्त व्याख्याके लिए स्राप श्वे॰ स्राचार्योके स्राभारी हैं। सतव्यसनोंके स्रतीचारोंका वर्णन सागारधर्मामृतके पूर्ववर्ती किसी प्रन्थमे नहीं पाया जाता। श्रावककी दिनचर्या स्रोर साधककी समाधि व्यवस्था भी बहुत सुन्दर लिखी गई है। उनका सागारधर्मामृत सचमुचमे श्रावकोंके लिए धर्मरूप स्रमृत ही है।

### १६-श्रावक-प्रतिमाओंका आधार

श्रावककी ग्यारह प्रतिमात्रोंका ऋाधार क्या है, ऋौर किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए इनकी कल्पना की गई है, इन दोनो प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं, तो इस निर्णय पर पहुँचते है कि प्रतिमार्श्नोंका ऋाधार शिक्षावत है ऋौर शिक्षावतोंका सुनिपदकी प्राप्तिरूप जो उद्देश्य है, वही इन प्रतिमार्श्नोंका भी है।

शिक्षाव्रतोंका उद्देश्य—जिन व्रतोके पालन करनेसे मुनिव्रत धारण करनेकी, या मुनि वननेकी शिद्धा मिलती है, उन्हे शिद्धाव्रत कहते हैं। स्वामी समन्तभद्रने प्रत्येक शिद्धाव्रतका स्वरूप वर्णन करके उसके अन्तमें बताया है कि किस प्रकार इससे मुनि समान बननेकी शिद्धा मिलती है और किस प्रकार गृहस्थ उस व्रतके प्रभाव से 'चेलोपसृष्टमुनिरिव' यति-भावको प्राप्त होता है'।

ग्रहस्थका जीवन उस व्यापारीके समान हैं, जो किसी बड़े नगरमें व्यापारिक वस्तुएँ खरीदनेको गया। दिन भर उन्हें खरीदनेके पश्चात् शामको जब घर चलनेकी तैयारी करता है तो एक बार जिस कमसे वस्तु खरीद की थी, बीजक हाथमें लेकर तदनुसार उसकी सम्भाल करता है श्रीर श्रन्तमें सबकी सम्भाल कर श्रपने श्रमीष्ट ग्रामको प्रयाण कर देता है। ठीक यही दशा ग्रहस्थ आवक की है। उसने इस मनुष्य पर्यायरूप ब्रतोंके व्यापारिक केन्द्रमें श्राकर बारह वतरूप देशसंयम सामग्री की खरीद की। जब वह श्रपने श्रमीष्ट स्थानको प्रयाण करनेके लिए समुद्यत हुत्रा, तो जिस कमसे उसने जो वत धारण किया है उसे सम्भालता हुत्रा श्रामे बढ़ता जाता है श्रीर श्रन्तमें सबकी सम्भाल कर श्रपने श्रमीष्ट स्थानको प्रयाण कर देता है।

श्रावकने सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनको धारण किया था, पर वह श्रावकका कोई व्रत न होकर उसकी मूल या नींव है। उस सम्यग्दर्शनरूप मूल या नींवके ऊपर देशसंयम रूप भवन खड़ा करनेके लिए भूमिका या कुरसी- के रूपमें श्रष्ट मूलगुणोको धारण किया था श्रोर साथ ही सत व्यसनका परित्याग भी किया था। संन्यास या साधुत्वकी श्रोर प्रयाण करनेके श्रीममुख श्रावक सर्वप्रथम श्रपने सम्यक् वरूप मूलको श्रोर उसपर रखी श्रष्ट- मूलगुणरूप भूमिकाको सम्भालता है। श्रावकको इस निरितचार या निर्दोष संभालको ही दर्शन-प्रतिमा कहते हैं।

इसके पश्चात् उसने स्थूल वधादि रूप जिन महापापोंका त्यागकर ऋणुव्रत धारण किये थे, उनके निरित-चारिताकी संभाल करता है और इस प्रतिमाका धारी बारह व्रतोका पालन करते हुए भी अपने पाँचों ऋणुवर्तों-में ऋौर उनकी रखाके लिए बाद स्वरूपसे धारण किये गये तीन गुण्यव्रतोंमे कोई भी अतीचार नहीं लगने देता है और उन्हींकी निरितचार परिपूर्णताका उत्तरदायी है । शेष चारो शिक्ताव्रतोंका वह यथाशक्ति अभ्यास करते हुए भी उनकी निरितचार परिपालनाके लिए उत्तरदायी नहीं है । इस प्रतिमाको धारण करनेके पूर्व ही तीन शहरोंका दूर करना ऋरयन्त आवश्यक है ।

तीसरी सामायिक प्रतिमा है, जिसमें कि सामायिक नामक प्रथम शिक्तावतकी परिपूर्णता, त्रैकालिक साधना श्रोर निरितचार परिपालना श्रात्यावश्यक है। दूसरी प्रतिमामें सामायिक शिक्तावत श्रम्यास दशामें था, श्रातः वहाँपर दो या तीन बार करनेका कोई बन्धन नहीं या; वह इतने ही काल तक सामायिक करे, इस प्रकार

श सामियके सारम्भाः परिश्रहाः नैव सन्ति सर्वेऽपि ।
 चेलोपसृष्ट्युनिरिव गृही तदा याति यतिभावम् ॥१०२॥—रत्नकरण्डकं

कालकृत नियम भी शिथिल था। पर तीसरी प्रतिमामें सामायिकका तीनों संध्याश्रोमें किया जाना श्रावश्यक है श्रोर वह भी एक बारमें कमसे कम दो घड़ी या एक मुहूर्त (४८ मिनिट) तक करना ही चाहिए। सामा-यिकका उत्कृष्ट काल छह घड़ी का है। इस प्रतिमाधारीको सामायिक-सम्बन्धी दोशोंका परिहार भी श्रावश्यक बताया गया है। इस प्रकार तीसरी प्रतिमाका श्राधार सामायिक नामका प्रथम शिचाबत है।

चौथी प्रोषघ प्रतिमा है, जिसका आधार प्रोषघोपवास नामक दूसरा शिक्तावत है। पहले यह अभ्यास दशामें था, अतः वहाँपर सोलह, बारह या आठ पहरके उपवास करनेका कोई प्रतिबन्ध नहीं था, आचाम्ल, निर्विकृति आदि करके भी उसका निर्वाह किया जा सकता था। अतीचारोकी भी शिथिलता थी। पर इस चौथी प्रतिमामें निरितिचारता और नियतसमयता आवश्यक मानी गई है। इस प्रतिमाधारीको पर्वके दिन स्वस्थ दशामें सोलह पहरका उपवास करना ही चाहिए। अस्वस्थ या असक अवस्थामें ही बारह या आठ पहरका उपवास विधेय माना गया है।

इस प्रकार प्रथम श्रौर द्वितीय शिचावतके श्राधारपर तीसरी श्रौर चौथी प्रतिमा श्रवलम्बित है, यह निर्विवाद सिद्ध होता है। श्रागेके लिए पारिशेषन्यायसे हमें कल्पना करनी पड़ती है कि तीसरे श्रौर चौथे शिचान व्रतके श्राधारपर शेष प्रतिमाएँ भी श्रवस्थित होनी चाहिए। पर यहाँ श्राकर सबसे बड़ी किठनाई यह उपस्थित होती है कि शिचावतोंके नामोंमें श्राचायोंके श्रनेक मत-मेद है जिनका यहाँ स्पष्टीकरण श्रावश्यक है। उनकी तालिका इस प्रकार है:—

| श्राचा     | र्यं या ग्रन्थ नाम     | प्रथम शिक्रावत | द्वितीय शिचाव्रत | तृतीय शिचावत         | चतुर्थं शिज्ञावत       |
|------------|------------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| १ श्राव    | क प्रतिक्रमण सूत्र न०  | े सामायिक      | प्रोषघोपवास      | श्रविधि पूजा         | सल्लेखना               |
| २ ग्रा०    | कुन्दकुन्द             | 53             | 15               | 39                   | 33                     |
| ₹ "        | स्वामिकार्त्तिकेय      | ,,             | 53               | 37                   | देशावकाशिक             |
| ٧,,        | <b>उमास्वा</b> ति      | 33             | 37               | भोगोपभोगपरिभाख       | <b>श्रतिथिसंवि</b> माग |
| ч,,        | समन्तभद्र              | देशावकाशिक     | सामायिक          | प्रोषघोपवास          | वैयावृत्त्य            |
| ξ,,        | सोमदेव                 | सामायिक        | प्रोषधोपवास      | भोगोपभोगपरिमाख       | दान                    |
| <b>9</b> , | देवसेन                 | ,,             | ,,               | <b>ऋति</b> थिसंविभाग | सल्लेखना               |
| ८ श्राव    | क प्रतिक्रमण सूत्र नं० | २ भोगपरिमाण    | उपभोगपरिमाण      | 33                   | ,,                     |
| १ वसुन     | न्दि                   | भोगविरति       | उपभोगविरति       | ,,,                  | ,,                     |

श्राचार्य जिनसेन, श्रमितगति, श्राशाघर श्रादिने शिचात्रतोंके विषपमें उमास्वातिका अनुकरण किया है।

उक्क मत-भेदोमे शिक्षाव्रतोंकी संख्याके चार होते हुए भी दो घाराएं स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम घारा आवकप्रतिक्रमण सूत्र नं० १ की है, जिसके समर्थक कुन्दकुन्द जैसे महान् आचार्य हैं। इस परम्परामें सल्लेखनाको चौथा शिक्षाव्रत माना गया है। दूसरी घाराके प्रवर्त्तक आचार्य उमास्वाित आदि दिखाई देते हैं, जो कि मरणके अन्तमे की जानेवाली सल्लेखनाको शिक्षाव्रतोंमें प्रहण न करके उसके स्थानपर मोगोपमोग-परिमाणव्रतका निर्देश करते हैं और अतिथिसंविभामको तीसरा शिक्षाव्रत न मानकर चौथा मानते हैं। इस प्रकार यहाँ आकर हमें दो घाराओं के संगमका सामना करना पड़ता है। इस समस्याको हल करते समय हमारी दृष्टि आवकप्रतिक्रमणसूत्र नं० १ और नं० २ पर जाती हैं, जिनमेसे एकके समर्थक आ० कुन्दकुन्द और दूसरेके समर्थक आ० वसुनन्दि हैं। समी प्रतिक्रमणसूत्र गणघर-प्रथित माने जाते हैं, ऐसी दशामें एकही आवकप्रतिक्रमणसूत्रके ये दो रूप कैसे हो गये, और वे भी कुन्दकुन्द और उमास्वातिके पूर्व ही, यह एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि भद्रबाहुके समयमें होनेवाले दुर्भिक्तके कारण जो संघ-भेद हुआ, उसके साथ ही एक आवकप्रतिक्रमणसूत्रके भी दो भेद हो गये। दोनों सूत्रोंकी समस्त प्ररूपणा

९ ये दोनों श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र क्रियाकलापमें मुद्धित हैं, जिसे कि पं॰ पन्नालालजी सोनीज़े सम्पादित किया है।

समान है। भेद केवल शिक्तात्रतोके नामोमे है। यदि दोनो धाराश्चोंको अर्ध-सत्यके रूपमे मान लिया जाय तो उक्त समस्याका इल निकल आता है। अर्थात् नं० १ के आवकप्रतिक्रमणसूत्रमेंके सामायिक और प्रोष-घोपवास, ये दो शिक्तात्रत ग्रहण किये जावें, तथा नं० २ के आवकप्रतिक्रमणसूत्रसे भोगपरिमाण और उपभोग परिमाण ये दो शिक्तात्रत ग्रहण किये जावें। ऐसा करनेपर शिक्षात्रतोके नाम इस प्रकार रहेगे—१ सामायिक, २ प्रोषधोपवास, ३ भोगपरिमाण और ४ उपभोगपरिमाण। इनमेसे प्रथम शिक्तात्रतके आधारपर तीसरी प्रतिमा है और द्वितीय शिक्तात्रतके आधारपर चौथी प्रतिमा है, इसका विवेचन हम पहले कर आये हैं।

उक्त निर्णयके अनुसार तीसरा शिद्धावत भोगपरिमाण है। भोग्य अर्थात् एक बार सेवनमे आनेवाले पदार्थोंमे प्रधान भोज्य पदार्थ हैं। भोज्य पदार्थ दो प्रकारके होते हैं—सचित्त और अवित्त । साधुत्व या सन्यास की ओर अप्रसर होनेवाला आवक जीवरद्धार्थ और रागभावके परिहारार्थ सबसे पहिले सचित्त पदार्थोंके खानेका मावजीवनके लिए त्याग करता है और इस प्रकार वह सचित्तत्याग नामक पाँचवीं प्रतिमाका धारी कहलाने लगता है। इस प्रतिमाका धारी सचित्त जलको न पीता है और न स्नान करने या कपड़े धोने आदिके काममें ही लाता है।

उपरि-निर्णींत व्यवस्थाके अनुसार चौथा शिक्तावत उपभोगपिरमाण स्वीकार किया गया है। उपभोग्य पदार्थोंमें सबसे प्रधान वस्तु स्त्री है, अतएव वह दिनमें स्त्रीके सेवनका मन, वचन, कायसे पिरत्याग कर देता है यद्यपि इस प्रतिमाके पूर्व भी वह दिनमें स्त्री सेवन नहीं करता था, पर उससे हँसी-मजाकके रूपमें जो मनोविनोद कर लेता था, इस प्रतिमामे आकर उसका भी दिनमें पिरत्याग कर देता है और इस प्रकार वह दिवामैथुनत्याग नामक छठी प्रतिमाका धारी वन जाता है। इस दिवामैथुनत्यागके साथ ही वह तीसरे शिक्तावतकों भी यहाँ बढ़ानेका प्रयत्न करता है और दिनमें अचित्त या प्राप्तुक पदार्थोंके खानेका बती होते हुए भी रात्रिमें कारित और अनुमोदनासे भी रात्रिमुक्तिका सर्वथा परित्याग कर देता है और इस प्रकार रात्रिमुक्ति-त्याग नामसे प्रसिद्ध और अनेक आचार्योंसे सम्मत छठी प्रतिमाका धारी वन जाता है। इस प्रतिमाधारीके लिए दिवा-मैथुन त्याग और रात्रि-मुक्ति त्याग ये दोनों कार्य एक साथ आवश्यक है, इस बातकी पृष्टि दोनों परम्पराओंके शास्त्रोंसे होती है। इस प्रकार छठी प्रतिमाका आधार रात्रिमुक्ति-परित्यागकी अपेक्षा भोगविरति और दिवा-मैथुन-परित्यागकी अपेक्षा उपभोगविरति ये दोनों ही शिक्षावत सिद्ध होते हैं।

सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। छुठी प्रतिमामे स्त्रीका परित्याग वह दिनमे कर चुका है, पर वह स्त्रीके ख्रंगको मलयोनि, मलबीज, गलन्मल ख्रोर पूतगन्धि ख्रादिके स्वरूप देखता हुन्ना रात्रिको भी उसके सेवनका सर्वथा परित्यागकर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है, श्रीर इस प्रकार उपभोगपरिमाण नामक शिचाबतको एक कदम ख्रीर भी ऊपर बढ़ाता है।

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार पाँचवीं, छुडी और सातवीं प्रतिमामें आवकने मोग और उपमोगके प्रधान साधन सचित मोजन और स्त्रीका सर्वथा परित्याग कर दिया है। पर अभी वह मोग और उपमोगकी अन्य वस्तुएँ महल-मकान, बाग-बगीचे और सवागे आदिका उपमोग करता ही है। इनसे भी विरक्त होनेके लिए वह विचारता है कि मेरे पास इतना धन-बैभव है, और मैंने स्त्री तकका परित्याग कर दिया है। अब 'स्त्रीनिरीहे कुतः धनस्पृद्दा' की नीतिके अनुसार मुक्ते नवीन धनके उपार्जनकी क्या आवश्यकता है शबस, इस भावनाकी प्रबल्ताके कारण वह असि, मिष, कृषि, वाणिज्य आदि सर्व प्रकारके आरम्भोका परित्याग कर आरम्भत्याग नामक आठवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि इस प्रतिमामें व्यापारादि आरम्भोंके स्वयं न करनेका ही त्याग होता है, अतः पुत्र, भृत्य आदि जो पूर्वसे व्यापारादि कार्य करते चले आ रहे हैं, उनके द्वारा वह यतः करानेका त्यागी नहीं है, अतः कराता रहता है। इस बातकी पृष्टि प्रथम तो श्वे० आगमोंमें वर्णित नवीं प्रतिमाक 'पेस परिन्नाए' नामसे होती है, जिसका अर्थ है कि वह नवीं प्रतिमाम नाम अनुमितिन्याग है। इस प्रतिमाका धारी आरम्भ न करानेकी प्रतिश कर लेता है। दूसरे, दशवीं प्रतिमाका नाम अनुमितिन्याग है। इस प्रतिमाका धारी आरम्भादिक विषयमें अनुमोदनाका भी परित्याग कर देता है। यह अनुमित पद अन्त दीपक है, जिसका यह अर्थ होता है कि दशवीं प्रतिमाक पूर्व वह नवीं प्रतिमामें आरम्भादिका कारितरे

स्यागी हुन्ना है, श्रीर उसके पूर्व श्राठवीं प्रतिमामें कृतसे त्यागी हुन्ना है। यह बात विना कहे ही स्वतः सिद्ध है।

उक्क विवेचनित यह निष्कर्ष निकटा कि श्रावक मोग-उपभोगके साधक श्रारम्भका कृतसे त्यागकर श्राठवीं प्रतिमाधारी, कारितसे भी त्याग करनेपर नवीं प्रतिमाका धारी श्रीर श्रनुमतिसे भी त्याग करनेपर दश्मीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। पर स्वामिकार्त्तिकेय श्रष्टम प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित श्रीर श्रनुमोदनासे श्रारम्भका त्याग श्रावश्यक बतलाते हैं। यहाँ इतनी बात विशेष ज्ञातव्य है कि ज्यों-ज्यों श्रावक ऊपर चढ़ता जाता है, त्यो-त्यो श्रपने बाह्य परिश्रहोंको भी घटाता जाता है। श्राठवी प्रतिमामें जब उसने नवीन धन उपार्जनका त्याग कर दिया तो उससे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते ही संचित धन, धान्यादि बाह्य दशों प्रकारके परिश्रहसे भी ममत्व छोड़कर उनका परित्याग करता है, केवल बस्नादि श्रत्यन्त श्रावश्यक पदार्थोंको रखता है। श्रीर इस प्रकार वह परिश्रह-त्याग नामक नवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। यह सन्तोषकी परम मूर्ति, निर्ममत्वमे रत श्रीर परिग्रहसे विरत हो जाता है।

दशर्वी अनुमितत्याग प्रतिमा है। इसमें आकर आवक व्यापारादि आरम्भके विषयमें, धन-धान्यादि परिम्रहके विषयमें और इहलोक सम्बन्धी विवाह आदि किसी भी लौकिक कार्यमें अनुमित नहीं देता है। वह धरमें रहते हुए भी घरके इष्ट-अनिष्ट कार्योंमें राग-द्रेष नहीं करता है, और जलमें कमलके समान सर्व ग्रह कार्योंसे अलित रहना है। एक वस्त्र मात्रके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता। अतिथि या मेहमानके समान उदासीन रूपसे घरमें रहता है। घर वालोंके द्वारा भोजनके लिए बुलानेपर भोजन करने चला जाता है। इस प्रतिमाका धारी भोग सामग्रीमें से केवल मोजनकों, मले ही वह उसके निमित्त बनाया गया हो, स्वयं अनुमोदना न करके प्रहण करता है और परिमित वस्त्रके धारण करने तथा उदासीन रूपसे एक कमरेमें रहनेके अतिरिक्त और सर्व उपभोग सामग्रीका भी परित्यागी हो जाता है। इस प्रकार वह घरमे रहते हुए भी भोगविरित और उपभोगविरितकी चरम सीमापर पहुँच जाता है। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दशवीं प्रतिमाका धारी उदिष्ट अर्थात् अपने निमित्त वने हुए भोजन और वस्त्रके अतिरिक्त समस्त भोग और उपभोग सामग्रीका सर्वथा परित्यागी हो जाता है।

जब श्रावकको घरमें रहना भी निर्विकल्पता श्रौर निराकुलताका बाधक प्रतीत होता है, तब वह पूर्ण निर्विकल्प निजानन्दकी प्राप्तिके लिए घरका भी परित्याग कर वनमे जाता है श्रौर निर्प्रन्थ गुरुश्रोंके पास व्रतोंको ग्रह्ण कर भिन्नावृत्तिसे श्रांहार करता हुश्रा तथा रात-दिन स्वाध्याय श्रौर तपस्या करता हुश्रा जीवन यापन करने लगता है। वह इस श्रवस्थामें श्रपने निमित्त बने हुए श्राहार श्रौर वश्र श्रादिको भी ग्रहण नहीं करता है। श्रातः उद्दिष्ट भोगविरित श्रौर उद्दिष्ट उपभोगविरितकी चरम सीमापर पहुँच जानेके कारण उद्दिष्ट-त्याग नामक ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक कहलाने लगता है।

इस प्रकार तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तक सर्व प्रतिमाश्चोंका श्राधार चार शिद्धावत हैं, यह बात श्रमदिग्ध रूपसे शास्त्राधार पर प्रमाखित हो जाती है।

यदि तत्त्वार्थसूत्र-सम्मत शिचात्रतोंको भी प्रतिमास्रोका स्त्राधार माना जावे, तो भी कोई स्त्रापत्ति नहीं है। पाँचवीं प्रतिमासे लेकर उपर्युक्त प्रकारसे भोग स्त्रोर उपभोगका क्रमशः परित्याग करते हुए जब श्रावक नवीं प्रतिमामे पहुँचता है, तब वह स्त्रतिथि संविभागके उत्कृष्टल्य सकलदत्तिको करता है, जिसका विशद विवेचन पं० स्त्राशाधरजीने इस प्रकार किया है:—

स ग्रन्थविरतो यः प्राग्वतवातस्फुरद्षतिः । नैते मे नाहमेतेषामित्युष्मति परिग्रहान् ॥२३॥

१ डद्दिष्टविरतः-स्विनिमित्तिनिर्मिताहारग्रहणरहितः, स्वोद्द्ष्टिपिंडोपिधशयनबसनादैविरत उद्दिष्ट-विनिवृत्तः ।—स्वामिकात्तिकेयानुशेचा गा० ३०६ टीका ।

#### वसुनन्दि-श्रावकाचार

श्रधाहूय सुतं योग्यं गोत्रजं वा तथाविधस् ।

ब्र्यादिदं प्रशान् साज्ञाज्जातिज्येष्टसधर्मणाम् ॥२४॥

साताद्ययावदस्माभिः पालितोऽयं गृहाश्रमः ।

विरज्यैनं जिहास्नां स्वमद्यार्द्धस नः पदम् ॥२५॥

पुत्रः पुप्षोः स्वात्मानं सुविधेरिव केशवः ।

य उपस्कुरुते वप्तुरन्यः शत्रुः सुतच्छ्रजात् ॥२६॥

तदिदं मे धनं धर्म्य पोष्यमप्यात्मसात्कुरु ।

सैषा सक्जवदत्तिर्हि परं पथ्या शिवार्थिनाम् ॥ २७ ॥

विद्रिणंमोहशार्द्जपुनरूथानशङ्किनाम् ।

त्यागक्रमोऽयं गृहिणां शक्त्याऽऽरम्मो हि सिद्धिकृत् ॥२८॥

एवं व्युत्सुज्य सर्वस्वं मोहामिभवहानये ।

किञ्चत्कालं गृहे तिष्ठेदौदास्यं भावयन् सुधीः ॥ २९ ॥—सागारधर्मामृत श्र० ७

श्चर्यात् —जब कमशः ऊपर चढ़ते हुए श्रावकके हृदयमें यह मावना प्रवाहित होने लगे कि ये स्त्री, पुत्र, कुटुम्बी जन वा धनादिक न मेरे हैं श्रीर न मैं इनका हूँ। हम सब तो नदी-नाव संयोगसे इस मबमे एक- त्रित हो गये हैं श्रीर इसे छोड़ते ही सब श्रपने-श्रपने मार्ग पर चल देगे, तब वह परिग्रहको छोड़ता है श्रीर उस समय जाति-विरादरीके मुख्या जनोंके सामने श्रपने ज्येष्ठ पुत्र या उसके श्रमावमे गोत्रके किसी उत्तरा- धिकारी व्यक्तिको बुळाकर कहता है कि हे तात, हे वत्स, श्राज तक मैंने इस गृहस्थाश्रमका मळीमाँति पालन किया। श्रव मै इस संसार, देह श्रीर मोगोंसे उदास होकर इसे छोड़ना चाहता हूँ, श्रतएव तुम हमारे इस पदके धारण करनेके योग्य हो। पुत्रका पुत्रपना यही है कि जो श्रपने श्रात्महित करनेके इच्छुक पिताके कल्याया-मार्गमें सहायक हो, जैसे कि केशव श्रपने पिता सुविधिके हुए। ( इसकी कथा श्रादिपुराण से जानना चाहिए।) जो पुत्र पिताके कल्याया-मार्गमें सहायक नहीं बनता, वह पुत्र नहीं, शत्रु है। श्रतएव तुम मेरे इस सब धनको, पोष्यवर्गको श्रीर धर्म्यकारोंको संमाळो। यह सकलदित्त है जो कि श्रावार्थी जनोंके लिए परम पथ्य मानी गई है। जिन्होंने मोहरूप शार्कूछको विदीर्था कर दिया है, उसके पुनरुत्थानसे शंकित गृहस्थोंको त्यागका यही क्रम बताया गया है, क्योंकि शक्त्यनुसार त्याग ही सिद्धिकारक होता है। इस प्रकार सर्वस्वका त्याग करके मोहको दूर करनेके छिए उदासीनताकी भावना करता हु श्रा वह श्रावक कुछ काल तक घरमें रहे।

उक्त प्रकारसे जब श्रावकने नवीं प्रतिमामें श्राकर 'स्व' कहें जानेवाले श्रपने सर्वस्वका त्याग कर दिया, तब वह बड़ेसे बड़ा दानी या श्रातिथिसंविभागी सिद्ध हुश्रा । क्योंकि सभी दानोंमें सकलदित्त ही श्रेष्ठ मानी गई है । सकलदित कर चुकनेपर वह श्रावक स्वयं श्रातिथि बननेके लिए श्राग्रेसर होता है श्रोर एक कदम श्रागे बढ़कर ग्रहस्थाश्रमके कार्योंमें मी श्रानुमति देनेका परित्याग कर देता है । तत्पश्चात् एक सीढ़ी श्रोर श्रागे बढ़कर स्वयं श्रातिथि बन जाता है श्रोर घर-द्वारको छोड़कर मुनिवनमें रहकर मुनि बननेकी ही शोधमें रहने लगता है । इस प्रकार दसवीं श्रोर ग्यारहवीं प्रतिमाका श्राधार विधि-निषेधके रूपमें श्रातिथि-सविभाग त्रत सिद्ध होता है ।

# १७-प्रतिमात्र्योंका वर्गीकरग

श्रावक किस प्रकार श्रपने वर्तोका उत्तरोत्तर विकास करता है, यह बात 'प्रतिमाश्रोंका श्राधार' शीर्षक-में बतलाई जा चुकी है। श्राचार्योंने इन ग्यारह प्रतिमा-धारियोंको तीन भागोंमे विभक्त किया है:—ग्रहस्य, वर्षी या ब्रह्मचारी' श्रीर भिक्षुक। श्रादिके छुह प्रतिमाधारियोंकी ग्रहस्य, सातवीं, श्राठवीं श्रीर नवीं प्रतिमा-

१—वर्णिनस्त्रयो मध्याः ।—सागारघ० श्र० ३ इलो० ३,

धारीको वर्णी स्त्रीर स्रन्तिम दो प्रतिमाधारियोंकी भिक्षुक संज्ञा दी गई हैं<sup>१</sup>। कुछ स्त्राचार्योंने इनके क्रमशः जघन्य, मध्यम स्त्रीर उत्तम श्रावक ऐसे नाम भी दिये हैं, जो कि उक्त स्त्रर्थके ही पोषक हैं<sup>२</sup>।

यद्यपि स्वामिकार्त्तिकेयने इन तीनोंमेंसे किसी भी नामको नहीं कहा है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमे उन्होंने जो 'मिक्खायरणेख' पद दिया है. उससे 'मिन्नक' इस नामका समर्थन अवस्य होता है। श्राचार्य समन्तभद्रने भी उक्त नामोंका कोई उल्लेख नहीं किया है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमें जो 'मैक्ष्यारानः, श्रीर 'उत्कृष्टः' ये दो पद दिये हैं, ' उनसे 'भिक्षक' श्रीर 'उत्तम' नामोंकी पृष्टि श्रवश्य होती है. बल्कि 'उत्तम श्रौर उत्कृष्ठ पद तो एकार्थक ही हैं। श्रादिके छह प्रतिमाधारी श्रावक यतः स्त्री-सुख भोगते हुए घरमे रहते हैं. स्रातः उन्हें 'गृहस्य' संज्ञा स्वतः प्राप्त है। यद्यपि समन्तभद्रके मतसे श्रावक दसवी प्रतिमा तक श्रपने घरमे ही रहता है, पर यहाँ 'गृहिस्सी गृहमाहर्न कुड्यकटसंहतिम्' की नीतिके श्रनुसार स्त्रीको ही गृह संज्ञा प्राप्त है श्रीर उसके साथ रहते हुए ही वह गृहस्य संज्ञाका पात्र है। यतः प्रतिमाधारियोंमें प्रारम्भिक छह प्रतिमाधारक स्त्री-भोगी होनेके कारण ग्रहस्य हैं, स्त्रतः सबसे छोटे भी हुए, इसलिए उन्हें जघन्य श्रावक कहा गया है। पारिशोष-न्यायसे मध्यवत्तीं प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक सिद्ध होते है। पर दसवीं प्रतिमाधारीका मध्यम न मानकर उत्तम श्रावक माना गया है, इसका कारण यह है कि वह घरमें रहते हुए भी नहीं रहने जैसा है, क्योंकि वह गृहस्थीके किसी भी कार्यमें अनुमित तक भी नहीं देता है। पर दसवी प्रतिमाधारीको भिचावृत्तिसे भोजन न करते हुए भी 'भिक्षक' कैसे माना जाय, यह एक प्रश्न विचारणीय अवश्य रह जाता है। संभव है, भिक्षकके समीप होनेसे उसे भी भिक्षक कहा हो, जैसे चरम भवके समीपवर्त्ता अनुत्तर-विमानवासी देवोको 'द्विचरम' कह दिया जाता है। सातवींसे लेकर आगोके सभी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हैं. जब उनमेंसे अन्तिम दो को भिक्षुक संज्ञा दे दी गई, तब मध्यवर्ती तीन (सातवीं, आठवीं और नवमीं) प्रतिमाधारियोंकी ब्रह्मचारी एं जा भी अपन्यथा सिद्ध है। पर ब्रह्मचारीको वर्णी क्यो कहा जाने लगा, यह एक प्रश्न यहाँ स्राकर उपिस्थत होता है। जहाँ तक मैं समम्पता हूँ, सोमदेव स्रोर जिनसेनने तथा इनके पूर्ववर्त्ती किसी भी श्राचार्यने 'वर्गां' नामका विधान जैन परम्परामे नहीं किया है। परन्तु उक्त तीन प्रतिमा-धारियोंको पं॰ स्त्राशाधरजीने ही सर्वप्रथम 'वर्णिनस्त्रयो मध्याः' कहकर वर्णी पदसे निर्देश किया है और उक्त श्लोककी स्वोपज्ञ-टीकामें 'वर्णिनो ब्रह्मचारिणः' लिखा है, जिससे यही अर्थ निकलता है कि । वर्णीपद ब्रह्मचारीका वाचक है, पर 'वर्गी' पदका क्या श्रर्थ है, इस बातपर उन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला है। सोमदेवने ब्रह्मके कामिवनिग्रह, दया श्रौर ज्ञान ऐसे तीन ऋर्थ किये हैं , मेरे ख्यालसे स्त्रीसेवनत्यागकी ऋपेद्धा सातवीं प्रतिमा-धारीको. दयाई होकर पापारभ छोड़नेकी अपेद्धा आठवीं प्रतिमाधारीको और निरन्तर स्वाध्यायमें प्रवृत्त होनेकी ऋपेजा नवीं प्रतिमाधारोको ब्रह्म चारी कहा गया होगा ।

१ षडत्र गृहिणो ज्ञेयास्त्रयः स्युर्बद्धाचारिणः ।
 भिश्चको ह्रौ तु निर्दिष्टो ततः स्यास्तर्वतो यतिः ।।—यश० श्रा० ९,

२ श्राचास्तु षड् जधन्याः स्युर्मेध्यमास्तद्तु त्रयः । शेषौ द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनशासने ॥—सागारध० श्र० ३, इत्नो० ३ टिप्पणी

३ जो खवकोडिविसुद्धं 'भिक्त्वायर गोगा' शुं जदे भोडजं । जायणरहियं जोगां उद्दिहाहारविरस्रो सो ॥ ३९७ ॥—स्वामिकात्तिः

शृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृद्ध ।
 भैक्ष्याशनस्तपस्यननुत्कृष्टश्चेलखण्डधरः ।।१४७॥—रत्नक०

५ ज्ञानं ब्रह्म द्या ब्रह्म ब्रह्म कामविनिग्रहः । सम्यगत्र वसन्नासमा ब्रह्मचारी भवेन्नरः ॥—यंश० आ० ८

# १८-जुल्लक और ऐलक

ऊपर प्रतिमार्श्रोंके वर्गींकरण्में बताया गया है कि स्वामी कार्त्तिकेय श्रीर समन्तभद्रने यद्यपि सीघे रूपमे ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 'भिक्षुक' नाम नहीं दिया है, तथापि उनके उक्त पदोंसे इस नामकी पुष्टि अवश्य होती है। परन्तु ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो भेद कबसे हुए श्रीर उन्हें 'क्षुल्लक' श्रीर 'ऐलक' कबसे कहा जाने लगा, इन प्रश्नोंका ऐतिहासिक उत्तर श्रन्वेषणीय है, श्रतएव यहाँ उनपर विचार किया जाता है:—

(१) श्राचार्य कुन्दकुन्दने स्त्रपाहुडमें एक गाथा दी है:-

दुइयं च बुत्तितिंगं उक्किटं श्रवर सावयाणं च । भिवखं भमेइ पत्ती समिदीभासेण मोगोण ॥२१॥

ऋर्थात् मुनिके पश्चात् दूसरा उत्कृष्टलिंग गृहत्यागी उत्कृष्ट श्रावकका है। वह पात्र लेकर ईर्यासमिति पूर्वक मौनके साथ मिक्षाके लिए परिभ्रमण् करता है।

इस गाथामे ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको 'उत्कृष्ट श्रावक' ही कहा गया है, श्रन्य किसी नामकी उससे उपलब्धि नहीं होती। हाँ, 'मिक्खं भमेइ पत्तो' पदसे उसके 'मिक्षुक' नामकी ध्वनि श्रवश्य निकलती है।

- (२) स्वामी कार्त्तिकेय ख्रौर समन्तभद्रने भी ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो भेद नहीं किये है, न उनके लिए किसी नामकी ही स्पष्ट सज्ञा दी है। हाँ, उनके पदोसे भिक्षुक नामकी पुष्टि अवश्य होती है। इनके मतानुसार भी उसे गृहका त्याग करना आवश्यक है।
- (३) ब्राचार्य जिनसेनने अपने श्रादि पुराणमें यद्यपि कहीं भी ग्यारह प्रतिमास्रोका कोई वर्णन नहीं किया है, परन्तु उन्होंने ३८ वें पर्वमें गर्भान्वय कियाश्रोंमे मुनि बननेके पूर्व 'दीचाद्य' नामकी कियाका जो वर्णन किया है, वह अवश्य ग्यारहवीं प्रतिमाके वर्णनसे मिलता-जुजता है। वे लिखते हैं:—

त्यक्तागारस्य सद्दष्टेः प्रशान्तस्य गृहीशिनः । प्राग्दीक्षोपयिकात्कालादेकशाटकधारिगः ॥१५८॥ यत्पुरश्चरणं दीक्षाप्रहणं प्रतिधार्यते । दीचाद्यं नाम तज्ज्ञेयं क्रियाजातं द्विजन्मनः ॥१५९॥

श्चर्यात् — जिनदीचा धारण करनेके कालसे पूर्व जिस सम्यग्दृष्टि, प्रशान्तिचित्त, ग्रहत्यागे, द्विजनमा श्चौर एक धोती मात्रके धारण करनेवाले ग्रहीशीके मुनिके पुरश्चरण रूप जो दीचा प्रहृण की जाती है, उस किया-समूहके करनेको दीचाद्य किया जानना चाहिए। इसी कियाका स्पष्टीकरण श्चा० जिनसेनने ३६वें पर्वमे भी किया है:—

त्यक्तागारस्य तस्यातस्तपोवनसुपेयुषः । एकशाटकधारित्वं प्राग्वद्दीक्षाद्यभिष्यते ॥७७॥ इसमे 'तपोवनमुपेयुषः' यह एक पद श्रीर ऋधिक दिया है ।

इस 'दीचाद्यिक्रया'से दो बातोंपर प्रकाश पड़ता है, एक तो इस बातपर कि उसे इस किया करनेके लिए घरका त्याग आवश्यक है, और दूसरी इस बातपर कि उसे एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए। आचार्य समन्तभद्रके 'गृहतो मुनिवनिमत्वा' पदके अर्थको पुष्टि 'रयक्तागारस्य' और 'तपोवनमुपेयुष्र' पदसे और 'चेल्लखरडघरः' पदके अर्थकी पुष्टि 'एकशाटकघारिगाः' पदसे होती है, अतः इस दीचाद्यिक्रयाको ग्यारहवीं प्रतिमाके वर्णनसे मिलता-जुलता कहा गया है।

त्रा॰ जिनसेनने इस दीद्याद्यिक्तयाका विधान दीद्यान्वय-िक्तयात्रोमे भी किया है श्रीर वहाँ बतलाया है कि जो मनुष्य श्रदीद्याई श्रर्थात् मुनिदीद्याके श्रयोग्य कुलमें उत्पन्न हुए हैं, विद्या श्रीर शिल्पसे श्राजीविका करते हैं, उनके उपनीति श्रादि संस्कार नहीं किये जाते। वे श्रपने पत्रके योग्य वर्तोको श्रीर उचित लिंगको धारण करते हैं तथा संन्याससे मरण होने तक एक घोती-मात्रके धारी होते हैं। वह वर्णन इस प्रकार है:—

अदीचाहे कुले जाता विद्याशिख्योपजीविनः। युतेषासुपनी्त्यादिसंस्कारो नाभिसम्मतः॥१७०॥ तेषां स्यादुचितं स्त्रिगं स्वयोग्यव्रतधारिणाम् । एकशाटकघारित्वं संन्यासमरणावधि ॥१७१॥—श्रादिपु० पर्वं ४०.

श्रा० जिनसेनने दीचाई कुलीन श्रावककी 'दीचाद्य किया'से श्रदीचाई, श्रकुलीन श्रावककी दीद्याद्य कियामें क्या मेद रखा है, यह यहाँ जानना श्रावश्यक है। वे दोनोंको एक वस्त्रका धारण करना समानरूपसे प्रतिपादन करते हैं, इतनी समानता होते हुए भी वे उसके लिए उपनीति संस्कार श्रर्थात् यशोपवीतके धारण श्रादिका निषेध करते हैं, श्रोर साथ ही स्व-योग्य वर्तोंके धारणका विधान करते हैं। यहाँ परसे ही दीचाद्य-क्रियाके धारकोंके दो मेदोंका सूत्रपात प्रारंभ होता हुन्ना प्रतीत होता है, श्रोर संभवतः ये दो मेद ही श्रागे जाकर ग्यारहवी प्रतिमाके दो मेदोंके श्राधार बन गये हैं। 'स्वयोग्य-ब्रतधारण'से श्रा० जिनसेनका क्या श्रमिप्राय रहा है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। पर इसका स्पष्टीकरण प्रायश्चित्तचूलिक'के उस वर्णनसे बहुत कुछ हो जाता है, जहाँपर कि प्रायश्चित्तचूलिकाकारने कार-श्रद्रोंके दो मेद करके उन्हें व्रत-दान श्रादिका विधान किया है। प्रायश्चित्तचूलिकाकार लिखते हैं:—

कारिणो द्विविधाः सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः। भोज्येष्वेव प्रदातव्यं सर्वदा क्षुत्लकवतम्।।१५४॥

ऋर्थात्—कार शुद्ध भोज्य श्रीर ऋभोज्यके भेदसे दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं, उनमेंसे भोज्य शुद्धोंको ही सदा क्षुल्लक बत देना चाहिए।

इस प्रन्थके संस्कृत टीकाकार भोज्य पदकी व्याख्या करते हुए कहते हैं :--

भोज्या:--यद्ष्तपानं ब्राह्मणचत्रियविट्क्षुद्रा भुंजन्ते । श्रभोज्या:--तद्विपरीतलचणाः । भोज्ये- व्वेव प्रदातव्या क्षुल्छकदीचा, नापरेषु ।

श्चर्थात्—जिनके हाथका श्चन्न पान ब्राह्मण, च्त्रिय, वैश्य श्चीर शूद्ध खाते हैं, उन्हें भोज्य कारु कहते हैं। इनसे विपरीत श्चभोज्यकार जानना चाहिए। क्षुल्लक ब्रतकी दीचा भोज्य कारुश्चोंमें ही देना चाहिए, श्चभोज्य कारुश्चोंमे नहीं।

इससे स्नागे सुल्लकके वर्तोका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है:--

क्षुरुलकेष्वेककं वस्त्रं नान्यन्न स्थितिभोजनम् । श्रातापनादियोगोऽपि तेषां शश्वन्निषध्यते ॥ १५५ ॥ चौरं कुर्याच लोचं वा पाणौ भुंक्तेऽथ भाजने । कौपीनमात्रतंत्रोऽसौ क्षुरुलकः परिकीक्तितः ॥ १५६ ॥

श्रर्थात्—श्रुल्लकोंमें एक ही वस्त्रका विधान किया गया है, वे दूसरा वस्त्र नहीं रख सकते। वे सुनियोंके समान खड़े-खड़े मोजन नहीं कर सकते। उनके लिए श्रातापन योग, वृद्धमूल योग श्रादि योगोंका भी शाश्वत निषेध किया गया है। वे उस्तरे श्रादिसे चौरकर्म शिरोमुंडन भी करा सकते हैं श्रीर चाहें, तो केशोंका लोंच भी कर सकते हैं। वे पाणिपात्रमें भी मोजन कर सकते हैं श्रीर चाहें तो कांसेके पात्र श्रादिमें भी मोजन कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि कौपीनमात्र रखनेका श्राधकारी है, चुल्लक कहा गया है। टीकाकारोंने कौपीनमात्रतंत्रका श्रर्थ—कर्पटखंडमंडितकटीतटः श्रर्थात् खंड वस्त्रसे जिसका कटीतट मंडित हो, किया है, श्रीर चुल्लकका श्रर्थ—उत्कृष्ट श्रग्गुव्रतधारी किया है।

श्रादिपुराणकारके द्वारा श्रदीचाई पुरुषके लिए किये गये व्रतिवधानकी दुलना जब हम प्रायिश्वत्त-चूलिकांके उपर्युक्त वर्णनके साथ करते हैं, तब श्रसंदिग्ध रूपसे इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि जिनसेनने जिन श्रदीचाई पुरुषोंको संन्यासमरणाविध तक एक वस्त्र श्रीर उचित व्रत-चिह्न श्रादि धारण करनेका विधान किया है, उन्हें ही प्रायिश्वत्तचूलिकाकारने 'जुल्लक' नामसे उल्लेख किया है।

# न्नन्न शब्दका अर्थ

ग्रमरकोषमे जल्लक शब्दका ग्रर्थ इस प्रकार दिया है:-विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथक्जनः । निहीनोऽपसदो जालमः श्लाल्ळकश्चेतरश्च सः ॥१६॥

्र्रं (दश नीचस्य नामानि ) श्रमर विश्व का० श्रहवर्ग । श्रथीत् विवर्ण, पामरं, नीचं, प्राकृत जन, पृथक् जन, निहीन, श्रपसद, जाल्म, श्रुल्लंक श्रीर इतर ये दश नीचके नाम हैं।

उक्त श्लोक शूद्रवर्गमे दिया हुआ है। अमरकोषके तृतीय कांडके नानार्थ वर्गमे भी 'स्वल्पेऽपि त्तल्लकस्त्रिष, पद श्राया है, वहाँपर इसकी टीका इस प्रकार की है:-

#### 'स्वल्पे, श्रपि शब्दान्नीच-कनिष्ठ-दरिद्रेष्वपिश्चरलकः'

ग्रर्थात् --स्वरुप, नीच, कनिष्ठ श्रीर दरिद्रके श्रर्थोंमें क्षुरुलक शब्दका प्रयोग होता है।

'रभसकोषमे भी 'क्षुल्लकस्त्रिषु नीचेऽल्पे' दिया है। इन सबसे यही सिद्ध होता है कि चुल्लक शब्दका श्रर्थ नीच या हीन है।

प्रायश्चित्तच्रिकाके उपर्युक्त कथनसे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि शूद्रकुलोत्पन्न पुरुषोंको क्षुल्लक दीचा दी जाती थी। तत्त्वार्थराजवार्त्तिक वगैरहमें भी महाहिमवानके साथ हिमवान पर्वतके लिए क्षव्लक या क्षुद्र शब्दका उपयोग किया गया है, जिससे भी यही ऋर्थ निकलता है कि हीन या क्षुद्रके लिए चुल्लक शब्दका प्रयोग किया जाता था। श्रावकाचारोके अध्ययनसे पता चलता है कि आ॰ जिनसेनके पूर्व तक शुद्धोंको दीचा देने या न देनेका कोई प्रश्न सामने नहीं था। जिनसेनके सामने जब यह प्रश्न आया, तो उन्होंने अदी जाई श्रीर दीआई क्रिशेलन्नोंका विभाग किया श्रीर उनके पीछे होनेवाले सभी श्राचार्योंने उनका श्रनुसरण किया। प्रायश्चित्तच्लिकाकारने नीचकुलोत्पन्न होनेके कारण ही संभवतः स्रातापनादि योगका क्षुल्लकके लिए निषेध किया था, पर परवर्ती प्रन्थकारोंने इस रहस्यको न समक्तनेके कारण सभी ग्यारहवीं प्रतिमा-धारकींके लिए स्नातापनादि योगका निषेध कर डाला । इतना ही नहीं, स्नादि पदके स्नर्थको और भी बढाया स्नौर दिन प्रतिमा, वीरचर्या, सिद्धान्त प्रन्थ और प्राचश्चित्तशास्त्रके अध्ययन तकका उनके लिए निषेध कर डाला'। किसी-किसी विद्वान्ने तो सिद्धान्त प्रनथ स्त्रादिके सुननेका भी स्त्रनिधकारी घोषित कर दिया'। यह स्पष्टतः वैदिक संस्कृतिका प्रभाव है, जहाँपर कि शुद्धोंको वेदाध्यथनका सर्वथा निषेध किया गया है, स्प्रीर उसके सुननेपर कानोंमें गर्म शीशा डालनेका विधान किया गया है।

ह्मल्लकोंको जो पात्र रखने श्रीर श्रनेक घरोंसे भिक्षा लाकर खानेका विधान किया गया है, वह भी संभवतः उनके सूद होनेके कारण ही किया गया प्रतीत होता है। सागारधर्मामृतमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारी द्वितीयोत्कृष्ट श्राव भने लिए जो 'त्रार्य' संज्ञा दी गई है', वह भी ज़ुल्लकोके जाति, कुल स्नादिकी स्रपेच हीनत्त्वका द्योतन करती है।

३ दिनपडिम-वीरचरिया-तियालजोगेसु णिथ श्रहियारो । सिद्धन्त-रहस्साण वि ऋज्भयणं देसविरदाण ॥३१२॥—वस् ० उपा० श्रावको वीरचर्याहः-प्रतिमातापनादिषु । स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ॥५०॥—सागार० ग्र० ७

२ नास्ति त्रिकालयोगनेऽस्य प्रतिमा चार्कसम्मुखा । रहस्यमन्थ-सिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ॥२४९॥ - संस्कृत भावसंग्रह

३ तद्वद् द्वितीयः किन्त्वार्यसंज्ञो लु चत्यसी कचान् । कौषीनमात्रयुग्धत्ते यतिवद्मतिलेखनम् ॥४८॥—सागार० ग्र० ७

उक्त स्वरूपवाले क्षुल्लकोको किस श्रावक प्रतिमाम स्थान दिया जाय, यह प्रश्न सर्वप्रथम श्राव्य वसुनन्दिके सामने श्राया प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम ग्यारहवी प्रतिमाक दो मेद किये हैं। इनके पूर्ववर्त्ती किसी भी श्राचार्यने इस प्रतिमाक दो मेद नहीं किये हैं, प्रत्युत बहुत स्पष्ट शब्दोमें उसकी एक-रूपताका ही वर्णन किया है। श्राव्य वसुनन्दिने इस प्रतिमाधारीके दो मेद करके प्रथमको एक वस्त्रधारक श्रीर दितीयको कौपीनधारक बताया है (देखो गाव्य नंव्य ३०१)। वसुनन्दिने प्रथमोत्कृष्ट श्रावकका जो स्वरूप दिया है, वह चुल्लकके वर्णनसे मिलता-जुलता है श्रोर उसके परवर्त्ती विद्वानोंने प्रथमोत्कृष्टकी स्पष्टतः चुल्लक संज्ञा दी है, श्रावः यही श्रानुमान होता है, कि उक्त प्रश्नको सर्वप्रथम वसुनन्दिने ही सुलभानेका प्रयत्न किया है। इस प्रथमोत्कृष्टको चुल्लक शब्दसे सर्वप्रथम लाटी संहिताकार पंच राजमल्लकीने ही उल्लेख किया है, हालांकि स्वतंत्र रूपसे क्षुल्लक शब्दका प्रयोग श्रोर क्षुल्लक व्रतका विधान प्रायश्चित्तचूिलकामें किया गया है, जो कि ग्यारहवीं शताब्दिके पूर्वकी रचना है। केवल क्षुल्लक शब्दका उपयोग पद्मपुराण् श्रादि कथा-प्रत्योमें श्रनेक स्थलों पर दिव्योचर होता है श्रोर उन क्षुल्लकोंका वैसा ही रूप वहाँ पर मिलता है, जैसा कि प्रायश्चित्तचूिलकाकारने वर्णन किया है।

### ं ऐलक शब्दका अर्थ

ग्यारहवीं प्रतिमाके दो भेदोंका उल्लेख सर्वप्रथम ऋा० वसुनन्दिने किया, पर वे प्रथमोत्कृष्ट ऋौर द्वितीयोत्कृष्टके रूपसे ही चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलते रहे। सोलहवीं सदीके विद्वान पं० राजमल्लजीन अपनी लाटीसहितामे सर्वप्रथम उनके लिए क्रमशः क्षल्लक श्रीर ऐलक शब्दका प्रयोग किया है<sup>१</sup>। क्षुल्लक शब्द कबसे और कैसे चला, इसका उल्लेख इम ऊपर कर आये हैं। यह 'ऐलक' शब्द कैसे बना श्रीर इसका क्या ऋर्थ है, यह बात यहाँ विचारणीय है। इस 'ऐलक' पदके मल रूपकी ऋोर गंभीर हिंटपात करने पर यह भ० महावीरसे भी प्राचीन प्रतीत होता है। भ० महावीरके भी पहलेसे जैन साधुऋषेको 'श्रचेलक' कहा जाता था। चेल नाम वस्त्रका है। जो साधु वस्त्र घारण नहीं करते थे, उन्हें श्रचेलक कहा जाता था। भगवती त्राराधना, मुलाचार त्रादि सभी प्राचीन प्रन्थोमें दिगम्बर साधुत्रोंके लिए अचेलक पदका व्यवहार हुन्ना है। पर भ० महावीरके समयसे त्राचेलक साधुन्नोंके लिए नग्न, निर्मन्थ श्रीर दिगम्बर शब्दोंका प्रयोग बहुलतासे होने लगा । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि महातमा बुद्ध ग्रौर उनका शिष्य-समुदाय वस्त्रधारी था, श्रतः तात्कालिफ लोगोंने उनके व्यवच्छेद करनेके लिए जैन साधुश्रोंको नग्न, निर्धन्थ स्रादि नामोसे पुकारना प्रारम्भ किया। यही कारण है कि स्वयं बौद्ध प्रन्थोंमें जैन साधु श्लोंके लिए 'निगांठ' या णिगंठ नामका प्रयोग किया गया है, जिसका कि ऋर्थ निर्मन्य है। ऋभी तक नज् समासका संर्विधा प्रति-वेध-परक 'न + चेलकः = श्रचेलकः' श्रर्थ लिया जाता रहा । पर जब नग्न साधुश्रोंको स्पष्ट रूपसे दिगम्बर, निर्यन्थ स्मादि रूपसे व्यवहार किया जाने लगा, तब जो ऋन्य समस्त बातोंमें तो पूर्ण साधुव्रतोंका पालन करते थे. परन्तु लजा, गौरव या शारीरिक लिंग-दोष स्त्रादिके कारण लॅगोटी मात्र धारण करते थे, ऐसे ग्यारहवीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावकोंके लिए नंजू समासके ईषदर्थका स्त्राश्रय लेकर 'ईषत् + चेलकः = अचेलकः' का व्यवहार प्रारम्भ हुन्ना प्रतीत होता है जिसका कि न्त्रर्थ नाममानका वस्त्र धारण करनेवाला होता है। ग्यारहवीं-व रहवीं शताब्दीसे प्राकृतके स्थानपर ऋपभ्रंश भाषाका प्रचार प्रारम्भ हुन्ना ऋौर ऋनेक शब्द सर्वसाधारण्के व्यवहारमे कुछ भ्रष्ट रूपसे प्रविति हुए । इसी समयके मध्य 'श्रचेलक' का स्थान 'ऐलक' पदने ले लिया, जो कि प्राकृत व्याकरणके नियमसे भी सुसंगत बैठ जाता है। क्योंकि प्राकृत में 'क-ग-च-ज त-द-प-य-वां प्रायो लुक्' (हैम॰ प्रा॰ १, १७७) इस नियमके अनुसार 'अचेलक'के चकारका लोप हो जानेसे 'अ ए ल क' पद अवशिष्ट रहता है। यही (अ + ए = ऐ) सन्धिके योगसे 'ऐलक' बन गया।

उत्कृष्टः श्रावको द्वेघा क्षुत्लकश्रैलकस्तथा।
 एकादशबतस्थी द्वौ स्तो द्वौ निर्जरको क्रमात्।।५५॥—-लाटो संहिता

उक्त विवेचनसे यह बात भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि 'ऐलक' पद भले ही द्र्याचीन हो, पर उसका मूल रूप 'अचेलक' शब्द बहुत प्राचीन है। लाटीसंहिताकारको या तो 'ऐलक' का मूलरूप समभामे नहीं आया; या उन्होंने सर्वसाधारणमें प्रचलित 'ऐलक' शब्दको ज्यों का त्यो देना ही उचित समभा। इस प्रकार ऐलक शब्दका अर्थ नाममात्रका वस्त्र गरक अचेलक होता है और इसकी पुष्टि आ। समन्तभद्रके द्वारा न्यारहवीं प्रतिमाधारीके लिए दिये गये 'चेलखराइधरः' पदसे भी होती है।

#### निष्कर्ष

उपर्युक्त सर्व विवेचनका निष्कर्ष यह है :—

श्चासक—उस व्यक्तिको कहा जाता था, जो कि मुनिदीत्ताके श्रायोग्य कुलमे या शूद्ध वर्णमें उत्पन्न होकर स्व-योग्य, शास्त्रोक्त, स्वोंच व्रतोंका पालन करता था, एक वस्त्रको धारण करता था, पात्र रखता था, श्रानेक घरोंसे भित्ता लाकर श्रीर एक जगह बैठकर खाता था, वस्त्रादिका प्रतिलेखन रखता था, कैंची या उस्तरेसे शिरोमुंडन कराता था। इसके लिए वीरचर्श, श्रातापनादि योग करने श्रीर सिद्धान्त प्रन्थ तथा प्रायश्चित्तशास्त्रके पढ़नेका निषेध था।

ऐलक — मूर्लमें 'श्रचेलक' पद नग्न मृनियोंके लिए प्रयुक्त होता था। पीछे जब नग्न मुनियोंके लिए निर्मन्थ, दिगम्बर श्रादि शब्दोंका प्रयोग होने लगा, तब यह शब्द ग्यारहवीं प्रतिमा-धारक श्रीर नाममात्रका वस्त्र खड धारण करनेवाले उत्कृष्ट आवकके लिए व्यवहृत होने लगा। इसके पूर्व ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 'मिक्षुक' नामसे व्यवहार होता था। इस मित्नुक या ऐलकके लिए लॅगोटी मात्रके श्रातिरिक्त सर्व वस्नोंके श्रीर पात्रोंके रखनेका निषेध है। साथ ही मुनियोंके समान खड़े-खड़े भोजन करने, केशलुख्य करने श्रीर मयूरिपि छुका रखनेका विधान है। इसे ही विद्वानोंने 'ईषन्मुनि' 'यति' श्रादि नामोंसे व्यवहार किया है।

समयके परिवर्त्तनके साथ शुद्धोंको दीन्ना देना बन्द हुस्रा, या शुद्रोंने जैनधर्म घारण करना बन्द कर दिया, तेरहवीं शताब्दीसे लेकर इधर मुनिमार्ग प्रायः बन्द सा हो गया, धर्मशास्त्रके पठन-पाठनकी गुरु-परम्पराका विच्छेद हो गया, तब लोगोंने ग्यारहवीं प्रतिमाके ही दो भेद मान लिये श्रीर उनमेसे एकको क्षुल्लक श्रीर दूसरेको ऐलक कहा जाने लगा।

क्या त्राजके उचकुलीन, ग्यारहवीं प्रतिमाधारक उत्कृष्ट श्रावकोंको 'क्षुल्लक' कहा जाना योग्य है ?

**→ 3**×30€×**3** 

# प्रन्थ-विषय-सूची

|                                              |                  |                   |             | गाथा नं       |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| १पगलाचरण और श्रावकधर्म प्ररूपण करने          | ोकी प्रतिज्ञा    | • • •             | •••         | १−३           |
| २—देशविरतके ग्यारह प्रतिमास्थान              | ***              | •••               | •••         | 8             |
| ३सम्यग्दर्शन कहनेकी प्रतिज्ञा                | •••              | •••               | •••         | ¥             |
| ४सम्यग्दर्शनका स्वरूप                        | •••              |                   | ***         | ų<br>Ę        |
| ५ — आप्त आगम और पदार्थोंका निरूपण            |                  | •••               |             | ড             |
| ६-अाप्त अठारह दोषोंसे रहित होता है           | •••              | •••               | •••         | 5-8           |
| ७-सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है |                  | •••               | ***         | १०            |
| जीवोंके भेद-प्रभेद                           | •••              | •••               | •••         | ११-१४         |
| ६जीवोके आयु, कुल-कोडि, योनि, मार्गणा,        | गुरास्थान आदि    | जाननेकी सूचना     | •••         | १५            |
| १० — अजीव तत्त्वका वर्णन                     | •••              | •••               | ***         | १६            |
| ११—पुद्गलके स्कन्घ, देश, प्रदेश और परमाणु    | रूप चार भेदोंका  | स्वरूप-वर्णन      | •••         | १७            |
| १२ —पुद्गलके बादर, सूक्ष्म आदि छह भेदोंका    | वर्णन            | •••               | •••         | १८            |
| १३—- आकाश आदि चार अरूपी द्रेन्योंका वर्णन    |                  | •••               | ***         | १६-२१         |
| १४—द्रव्योंका परिणामीपना, मूर्त्तिकपना आदि   | की अपेक्षा विशेष | । वर्णन           | •••         | २४            |
| १५ — त्र्यञ्जनपर्याय और अर्थपर्यायका स्वरूप  | •••              | •••               | •••         | રપૂ           |
| १६—चेतन और अचेतन द्रव्योंका परिणामी अ        | परिणामी आदिक     | ी अपेक्षा विश्लेष | of          | २६-३८         |
| १७-—आस्रव तत्त्वका वर्णन                     | ***              | •••               | •••         | 36=80         |
| १८—बन्घतत्त्व                                | •••              | ***               | •••         | ४१            |
| १६—संवरतत्त्व                                | •••              | •••               | •••         | ४२            |
| २०निर्जरात <del>स्</del> व                   | •••              | •••               | •••         | <b>४</b> ३–४४ |
| २१—मोक्षतत्त्व                               | •••              | •••               | •••         | ४५            |
| २२—निर्देश, स्वामित्व आदि छह अनुयोग द्वार    | ोंकी अपेक्षा जीव | आदि तत्त्वोंके जा | ननेकी सूचना | ४६-४७         |
| २३ — सम्यग्दर्शनके आठ अंगोके नाम             | •••              | ***               | ***         | 85            |

|                                                |                               | ~~ ~~                                     | •                     |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| २४ - सम्यक्त्वके होनेपर सर्वेग आदि आठ गुरा     | ोके तथा अन्य भी               | गुणांके होनंत                             | ता वर्णन              | ४६–५०        |
| २५ - शुद्ध सम्यक्त्व ही कर्मनिग्रहका कारएा है  |                               | •••                                       | •••                   | પૂર          |
| २६ — नि:शङ्कित आदि आठ अगोमें प्ररिद्ध हो       | नेवालं महापुरुषोवे            | नगर, नाम                                  | आदिका वर्णन           | પૂર–પૂપૂ     |
| २७—कौन जीव सम्यग्दुष्टि होता है <sup>?</sup>   |                               | ***                                       | • • •                 | પૂદ્         |
| २८—दार्शनिक श्रावकका स्वरूप                    | •••                           | •••                                       | •••                   | પૂહ          |
| २६—पच उदुम्बर फलोके त्यागका उपदेश              |                               | •••                                       | •••                   | ५८           |
| ३०—सप्त व्यसन दुर्गति गमनके कारएा है           |                               | •••                                       | •••                   | પૂદ          |
| ३१—द्यूत व्यसनके दोषोका विस्तृत वर्णन          | • • •                         | •••                                       | •••                   | ६०-६९        |
| ३२ — मद्यव्यसनके दोषोका ,, ,,                  | • • •                         | •••                                       | •••                   | 30-00        |
| ३३ — मधु सेवनके ,, ,,                          | •••                           | • • •                                     | •••                   | てっ-にゃ        |
| ३४—मास सेवनके ,, ,, ,,                         | •••                           | •••                                       | •••                   | <b>51-50</b> |
| ३५ — वेश्या सेवनके ,, ,, ,,                    | •••                           | •••                                       | •••                   | <b>53-22</b> |
| ३६—आखेट खेलनेके ,, ,, ,,                       | •••                           | •••                                       | •••                   | 68-800       |
| ३७—चोरी करनेके ,, ,, ,,                        | • • •                         | •••                                       | ***                   | १०१-१११      |
| ३८परदारा सेवनके दोषोंका ,, ,,                  | •••                           | •••                                       | •••                   | ११२–१२४      |
| ३६-एक-एक व्यसनके सेवन करनेसे कष्ट उठ           | ानेवाले महानभावे              | का वर्णन                                  | •••                   | १२५-१३२      |
| ४० — सप्त व्यसनसेवी छद्रदत्तका उल्लेख          | •••                           | •••                                       | •••                   | १३३          |
| ४१सप्त व्यसन सेवन करनेसे प्राप्त होनेवाले      | 'द∵खोंका वर्णन क              | रनेकी प्रतिज्ञ                            |                       | १३४          |
| ४२व्यसनसेवी नरकोंमे उत्पन्न होता है            |                               |                                           | •••                   | १३५–१३७      |
| ४३—नरकोकी उष्ण-वेदनाका वर्णन                   | •••                           |                                           | •••                   | ?३⊏          |
| ४४नरकोंकी शीत-वेदनाका वर्णन                    | •••                           |                                           | •••                   | ?₹ <u>~</u>  |
| ४५ —नरकोंमे नारिकयोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले |                               | ਰਗੰਜ                                      | ***                   | 339-088      |
| ४६-—तीसरी पृथिवी तक असुरकुमारो द्वारा पूर      |                               |                                           | •••<br>ਕਿਸ਼ ਬਾਸ਼ਬਾਨ ਲ |              |
| ४७—सातो पृथिवियोंके नरक-विलोंकी संख्या         |                               | 11 (11)                                   |                       |              |
| ४⊏—सातो पृथिवियोंके नारिकयोंकी जघन्य औ         | •••<br>र उत्कब्द शांगका       | <br>: ania                                | •••                   | \$ @ \$      |
| ४६—व्यसन सेवनके फलसे तिर्यग्गतिमें प्राप्त ह   |                               |                                           | •••                   | १७२-१७६      |
| ३०—व्यसन सेवनके फलसे नीच, विकलांग, दरि         | त्याचा कुलाना।<br>हथीर करावरी | परपूरा प्रणा<br>स्मानहार जोव्य            | -                     | १७७-१⊏२      |
| प्रकारके दुःख भोगता है                         | अ जार नुदुन्बहार              |                                           |                       |              |
| प्रशासन सेवनके फलसे भाग्यवश देवोमें उत्पः      | •••<br>जनोनेतर भी नेन         | ···<br>================================== |                       | १८३-१६०      |
| ३२—ज्यसन सेवनका फल चतुर्गति रूप ससारमे         | तहानपर मादव-्                 | दुगातक दुःखा                              | का भागता ह            |              |
| ४२पंच उदुम्बर और सप्त व्यसनके सेवनका           |                               |                                           |                       | २०४          |
| दार्शनिक श्रावक है                             | त्याग करनवाला                 | सम्यक्तवा जा                              | व हा                  |              |
| पुर                                            | •••                           | •••                                       | * * *                 | २०५          |
|                                                | ***                           | •••                                       | • • •                 | २०६          |
| ५५ - द्वितीय प्रतिमास्थानमे १२ वृतींका निर्देश |                               | * * *                                     |                       | २०७          |
| <b>५६</b> - पॉच अणुवृतोका नाम निर्देश          | •••                           |                                           | ***                   | २०८          |
| थ् ७ - अहिंसाणुवृतका स्वरूप                    | •••                           | ***                                       | • • •                 | 308          |
| प्रद्र—सत्याणुवृतका स्वरूप                     | ***                           | ***                                       | •••                   | २१०          |
| पूर-अचौर्याणुवृतका स्वरूप                      | ***                           | ***                                       | • • •                 | २११          |
| ६० - ब्रह्मचर्याणुवृतका स्वरूप                 | ***                           | ***                                       | ***                   | २१२          |
| ६१परिग्रह-परिमाणाणुवृतका स्वरूप                | *197                          | ***                                       | •••                   | २१३          |

|                                                                               | प्रन्थ-विषय-सु             | वी                      |             | ६७               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| ६२—प्रथम गुगावृतका स्वरूप                                                     | •••                        | •••                     | •••         | .२१४             |
| ६३—द्वितीय गुणवृतका स्वरूप                                                    | •••                        | •••                     | •••         | २१५              |
| ६४ —तृतीय गुरावृतका स्वरूप                                                    | •••                        | •••                     | • • •       | २१६              |
| ६५.—भोगविरतिनामक प्रथम शिक्षावृत                                              | का स्वरूप                  | •••                     |             | २१७              |
| ६६—परिभोगविरति नामक द्वितीय हि                                                | ाक्षाव <u>ृ</u> तका स्वरूप | •••                     | •••         | २१ट              |
| ६७ —अतिथिसविभागनामक तृतीय शि                                                  | क्षावृतमे पॉच अधिका        | ारोका वर्णन             | •••         | २१६-२२०          |
| ६८—तीन प्रकारके पात्रोंका वर्गान                                              | •••                        | * * *                   | •••         | २२१–२२२          |
| ६६—कुपात्र और अपात्रका स्वरूप                                                 | •••                        | •••                     | ••• .       | २२३              |
| ७०—दातारके सप्तगुणोंके नाम                                                    | •••                        | •••                     | •••         | २२४              |
| ७१ — नवधा भक्तिके नाम और उनका                                                 | स्वरूप                     | ***                     | •••         | - २२५–२३२        |
| 9२ —दातव्य पदार्थीमे चार प्रकारके दा                                          | नका उपदेश                  | •••                     | •••         | २३३–२३⊏          |
| <b>७३—दानके फलका सामान्य वर्णन</b>                                            | •••                        | •••                     | • • •       | २३६–२४३          |
| <b>७४—दानके फलका विस्तृत वर्णन</b>                                            | •••                        | •••                     |             | २४४-२६९          |
| <ul> <li>५५—दश प्रकारके कल्पवृक्षोंका स्वरूप</li> </ul>                       |                            | •••                     | ***         | २५०-२५७          |
| •६ —भोगभूमियाँ जीवोंकी आयु, काय                                               |                            | •••                     |             | २५़द−२६०         |
| ७७—कुभोगभूमियाॅ जीवोंके आहार औ                                                |                            | ***                     | ***         | २६१              |
| •<भोगभूमियाँ जीवोके शरीर-कला                                                  |                            | ***                     | •••         | २६२ <b>–</b> २६४ |
| 9६ —सम्यग्दृष्टि और वृती श्रावकके द                                           |                            | ्र<br>र्गवासी देवोमें उ | त्पन्न होकर | *** ***          |
| दिव्य सुखोकी प्राप्ति है।                                                     | •••                        |                         |             | २६५–२६६          |
| -० दानके फलसे ही मनुष्य मांडलिक                                               | त. राजा. चक्रवर्ती अ       | ादि महान पदोंक          | ने प्राप्त  | *** ***          |
| होकर अन्तमे निर्वाण प्राप्त कर                                                |                            |                         |             | २६७-२६६          |
| १-अतिथिसंविभागवृतका उपसहार                                                    | •••                        | •••                     | •••         | 700              |
| २-सल्लेखना नामक चतुर्थ शिक्षावृत                                              | का वर्णन                   |                         |             | २७१–२७२          |
| ३—वृतप्रतिमाका उपसहार और साम                                                  |                            | की प्रतिज्ञा            | •••         | २७३              |
| -४—सामायिकप्रतिमाका स्वरूप                                                    |                            |                         | •••         | ३७४–२७६          |
| -५.—प्रोषधप्रतिमाका स्वरूप                                                    |                            |                         | •••         | २८०              |
| ६ उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी विधि                                                 | •••                        |                         | •••         | 3=2<br>3=2=2=8   |
| ७—मध्यम प्रोषधोपवासकी विधि                                                    | ***                        | •••                     | • • •       | 780-788          |
| द्र—जघन्य प्रोषधोपवासकी विधि                                                  | •••                        | •••                     | •••         |                  |
| -६—प्रोषधोपवासके दिन त्याज्य कार्यो                                           | का उपटेश                   | • • •                   | •••         | 737              |
| ०—शेष प्रतिमाओके कथन करनेकी                                                   |                            | ***                     | •••         | <i>₹3</i> ۶      |
| १—सचित्तत्याग प्रतिमाका स्वरूप                                                | 41(1411                    | •••                     | •••         | 788              |
| 3 TENETTE                                                                     | •••                        | •••                     | •••         | <b>२</b> ह५      |
| 3ਕਰਾਵਮੰਧਰਿਸ਼ਾਵਾ                                                               | •••                        | • • •                   | ***         | 788              |
| V 277-47-47-47-6-4-7                                                          | •••                        | ***                     | ***         | २६७              |
| 1) [[]                                                                        | • • •                      | •••                     | •••         | ₹85              |
| S                                                                             | • • •,                     | ***                     | • • •       | 335              |
|                                                                               | -··                        | ***                     | •••         | ३००              |
| ७-उद्दिष्टत्यागप्रतिमाके दो भेदोंका                                           | विषय                       | •••                     |             | ३०१              |
|                                                                               | 2                          |                         |             |                  |
| ८—उद्दिष्टत्यागप्रतिमाके प्रथम भेदैक<br>१८—उद्दिष्टत्यागप्रतिमाके द्वितीय भेव |                            | •••                     | •••         | ३०२–३१०<br>३११   |

Į

| १००श्रावकोको किन-किन कार्योके करनेका               | अधिकार नही है          | •••         | •••    | ३१२           |   |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|---------------|---|
| १०१—ग्यारहवी प्रतिमाका उपसहार                      | •••                    | •••         | •••    | ३१३           |   |
| १०२—निक्सिमोजनके दोषोंका वर्णन                     | •••                    | ***         | •••    | ३१४–३१७       |   |
| १०३ —निशिभोजनके परित्यागका उपदेश                   | •••                    | •••         |        | ३१⊏           |   |
| १०४ - श्रावकोंको विनय, वैयावृत्त्य, कायक्लेश       | । और पूजन-विधा         | न यथाशक्ति  | करनेका | उपदेश ३१९     |   |
| १०५ — विनयके पॉच भेद                               | •••                    | • • •       | •••    | ३२०           |   |
| १०६ — दर्शनविनयका स्वरूप                           | •••                    | •••         | •••    | ३२१           |   |
| १०७—ज्ञानविनयका " …                                | •••                    | •••         | •••    | ३२२           |   |
| १०८—चारित्रविनयका " …                              | •••                    | •••         | •••    | ३२३           | 1 |
| १०६—तपविनयका " …                                   | •••                    | • • •       | •••    | ३२४           |   |
| ११०उपचारविनयके तीन भेद                             | •••                    | •••         | •••    | <b>રૂર</b> પૂ |   |
| १११मानसिक उपचार विनयका स्वरूप                      | •••                    | •••         | •••    | ३२६           |   |
| ११२ — वाचिनिक उपचार विनर्यका "                     | •••                    | •••         | •••    | ३२७           |   |
| ११३ —कायिक उपचार विनयका "                          | • • •                  | •••         | •••    | ३२८-३३०       |   |
| ११४उपचार विनयके प्रत्यक्ष परोक्षभेद                | •••                    | • • •       | •••    | ३३१           |   |
| ११५ — विनयका फल                                    | •••                    | •••         | • • •  | ३३२-३३६       |   |
| ११६ —वैयावृत्त्य करनेका उपदेश                      | •••                    | •••         | •••    | ३३७-३४०       |   |
| ३१७ - वैयावृत्त्य करनेसे नि.शकित-संवेग आदि         | गुणोकी प्राप्ति ह      | ोती है      | •••    | ३४१           |   |
| ११८-वैयावृत्त्य करनेवाला तप, नियम, शील             | , समाधि और अ           | भयदान       |        |               |   |
| आदि सब कुछ प्रदान करता है .                        | •••                    | •••         | •••    | ३४२           |   |
| ११६ वैयावृत्त्य करनेसे इहलौकिक गुगोंका ल           | пभ                     | ***         | •••    | 484-488       |   |
| १२०-वैयावृत्त्य करनेसे परलोकमें प्राप्त होने       | वाले लाभोंका वर्ण      | न '         | •••    | ३४५-३४६       |   |
| १२१ - वैयावृत्त्य करनेसे तीर्थं क्कर पदकी प्राप्ति | त                      | •••         | •••    | ३४७           |   |
| १२२ - वैयावृत्यके द्वारा वसुदेवने कामदेवका प       | ाद पाया                | •••         |        | ₹४⊏           |   |
| १२३ - वैयावृत्त्य करनेसे वासुदेवने तीर्थं इद्गर न  | ामकर्मका बन्ध वि       | <b>न्या</b> | •••    | 388           |   |
| १२४ - वैयावृत्यको परम भिततसे करनेका उप             | देश                    | ***         | •••    | ३५०           |   |
| १२५ आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान आदि व              | <b>गायक्लेश करनेका</b> | उपदेश       | *1 *   | ३५१-३५२       |   |
| १२६ — पंचमी व्रतका विधान                           | •••                    | •••         | •••    | ३५३-३६२       |   |
| १२७—रोहिणी व्रतका विधान                            | ***                    | •••         | •••    | ३६३-३६५       |   |
| १२८—अश्विनी खुतका विधान                            | •••                    | • • •       |        | ३६६–३६७       |   |
| १२६ —सौख्य सम्पत्ति बतका विधान                     | ***                    | •••         | •••    | ३६⊏–३७२       |   |
| १३० — नंदीश्वरपंक्ति ब्रतका विघान                  | •••                    | •••         | •••    | ३७३–३७५       |   |
| १३१—विमानपंक्ति क्रतका विधान                       | •••                    | •••         |        | ३७६-३७८       |   |
| १३२ - कायक्लेंशका उपसंहार                          | ***                    | •••         | •••    | 308           |   |
| १३३पूजन करनेका उपदेश                               | ***                    | •••         | •••    | ३८०           |   |
| १३४-पूजनके छह भेद                                  |                        | •••         | •••    | ३⊏१           |   |
| १३५ —नामपूजाका स्वरूप                              | •••                    | •••         | •••    | इद्दर         |   |
| १३६ - स्थापना पूजाके दो भेदींका वर्णन              | ***                    | •••         | •••    | ₹⊏₹-₹⊏४       |   |
| १३७ - इस हुंडावसींपणी कालमें असन्द्रावस्थाप        | ानाका निषेध            | •           | ***    | ३८५           |   |
| १३द- सद्भावस्थापनामें कारापक आदि पांच              | अधिकारोंका वर्ण        | न           | ***    | ३८६           |   |
|                                                    |                        |             |        | • . /         |   |

| १३६कारापकका स्वरूप               | •••      | •••                           | •••                   | •••        | ₹ <b>~</b>       |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| १४०—इन्द्रका स्वरूप              | •••      | •••                           | •••                   | •••        | ₹ <b>८८</b> -३८  |
| १४१प्रतिमाका स्वरूप              | •••      | •••                           | •••                   | •••        | 38               |
| १४२—सरस्वती या श्रुतदेवीकी       |          |                               | •••                   | •••        | ३६               |
| १४३अथवा पुस्तकोंपर जिना          | गमका लि  | खाना ही शास्त्र <sup>प्</sup> | रूजा है               | •••        | 38               |
| १४४प्रतिष्ठा विधिका विस्तृ       | त वर्णन  |                               | •••                   | •••        | 88 <b>–</b> 88   |
| १४५ —स्यापना पूजनके पाँचवे       | अधिकारके | अन्तमे कहनेक                  | ा निर्देश             | •••        | 88               |
| १४६ —द्रव्यपूजाके स्वरूप और      | उसके सा  | चेत्त आदि तीन                 | भेदोंका वर्णन         | ***        | ४४८-४५           |
| १४७क्षेत्रपूजाका स्वरूप          |          | •••                           | ***                   | •••        | ४५               |
| १४८—कालपूजाका स्वरूप             |          | •••                           |                       | •••        | ४५३-४५           |
| १४६-भावपूजाका स्वरूप             |          | •••                           | 3                     | •••        | ४५६–४५           |
| १५० —पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ     | और रूप   | ातीत ध्यान भी                 | भावपूजाके ही अ        | न्तर्गत है | ४५               |
| १५१ पिण्डस्थ ध्यानका विस्त       |          | * ***                         | •••                   | •••        | ४५६-४६           |
| १५२पदस्थ ध्यानका स्वरूप          | -        | •••                           | •••                   | •••        | ४६'              |
| १५३ — रूपस्थ ध्यानका विस्तृत     | वर्णन    |                               | ***                   | •••        | ४६५-४७५          |
| १५४ रूपातीत ध्यानका स्वरू        |          | •••                           | •••                   | •••        | ४७               |
| १५५—भावपूजाका प्रकारान्तर        | से वर्णन | •••                           | • • •                 | •••        | ४७।              |
| <b>१५६</b> —छह प्रकारकी पूजनका र |          | गैर प्रतिदिन श्र              | ावकको करनेका उ        | उपदेश      | ४७४              |
| १५७ — पूजनका विस्तृत फल व        |          | •••                           | •••                   | •••        | 898-88           |
| १५८—धनियाके पत्ते बराबर रि       |          | बनाकर सरसोके                  | बराबर प्रतिमा स       | थापनका फल  | 85               |
| १५६ — बड़ा जिनमन्दिर और ब        |          |                               |                       | ***        | <b>የ</b> ፫፡      |
| १६० — जलसे पूजन करनेका फ         |          |                               |                       | •••        | 85               |
| १६१ —चन्दनसे पूजन करनेका         |          | •••                           | • • •                 | •••        | ४८               |
| १६२-अक्षतसे पूजन करनेका          |          | •••                           | •••                   | •••        | 858              |
| १६३पुष्पसे पूजन करनेका प         |          | •••                           | •••                   | •••        | 854              |
| १६४—नैवेद्यसे पूजन करनेका        |          | ***                           |                       | •••        | ४८६              |
| १६५ —दीपसे पूजन करनेका फ         |          | 1                             | •••                   | •••        | 826              |
| १६६ — घूपसे पूजन करनेका फ        |          | •••                           |                       |            | لاحد             |
| १६७—फलसे पूजन करनेका फ           |          | •••                           | •••                   | ***        | ४८ट              |
| १६८—घंटा दानका फल                |          |                               | •••                   | •••        | 858              |
| १६६ — छत्र दानका फल              | ****     | ••                            | •••                   |            | 980              |
| १७०—चामरदानका फल                 | •••      | •••                           | • • •                 |            | 980              |
| १७१जिनाभिषेकका फल                | •••      | • • •                         | • • •                 | ***        | 838              |
| १७२-ध्वजा, पताका चढ़ानेक         | rusar    | •                             | • • •                 | -          | ४६२              |
| १७३पूजनके फलका उपसंहा            |          | •••                           | • • •                 |            | , 38<br>\$38     |
| १७४श्रावक धर्म धारण कर           |          | ···                           | •••<br>ਕਵਿ ਕੈ ਕਰਾਂ ਹਰ | पत्र होकर  | 364              |
|                                  |          |                               |                       |            | 868 <b>-</b> 405 |
| वह क्या देखता, सोचत              |          |                               |                       |            |                  |
| १७५ — स्वर्ग लोककी स्थिति पू     |          |                               |                       |            | પૂરુ             |
| १७६ — वह मनुष्य भवके श्रेष्ठ     |          |                               |                       | । १ ११त ह। |                  |
| दीक्षित होकर अणिमा<br>१०         |          |                               |                       | •••        | <b>५१०-</b> ५    |

| १७७—पुन: ध्यानारूढ़ होकर अपूर्वकरएा आदि गुएास्थान चढता हुआ कर्मोकी स्थिति-      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ं खंडन, अनुभाग खंडन आदि करता और कर्म प्रकृतियोंको क्षपाता हुआ चार               |                |
| घातिया कर्मोका क्षय करके केवल ज्ञानको प्राप्त करता है                           | પ્રશ્૪–પૂરા    |
| १७८—वे केवली भगवान् नवकेवललब्धिसे सम्पन्न होकर अपनी आयु प्रमारा                 | 41.5           |
| धर्मापदेश देते हुए भूमण्डलपर विहार करते है                                      | <b>५२६</b> –५२ |
| १७६ - पुन. जिनके आयुकर्म-सदृश शेष कर्मोकी स्थिति होती है, वे समुद्धात किये विना | ही             |
| निवाणका प्राप्त होते ह                                                          | ्<br>५२द–५२६   |
| १८० — शेष केवली समुद्धात करते हुए ही निर्वाणको प्राप्त होते है                  |                |
| १८१—केविल समुद्धात किसके होता है और किसके नहीं ?                                | <b>પ્</b> રદ   |
| १८२ - केविल समुद्धातके दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, इन चार अवस्थाओं का वर्णन    | <b>५</b> ३०    |
| १८३—योगनिरोध कर अयोगिकेवली होनेका वर्णन                                         |                |
| १८४ अयोगिकेवलीके द्विचरम समयमे बहत्तर और चरम समयमें तेरह प्रकृतियोंके           | પ્ર₹-પ્ર₹૪     |
| क्षयका और लोकाग्र पर विराजमान होनेका वर्णन                                      |                |
| १८५ — सिद्धोके आठ गुणोंका और उनके अनुपमका सुखका वर्णन                           | પ્રરૂપ્-પ્રરદ્ |
| १८६ — श्रावकव्रतोंका फल तीसरे, पाँचवें या सातवे आठवें भवमे निर्वाण-प्राप्ति है  | <b>५३७-५३८</b> |
| १८७                                                                             | ५३६            |
| १ वर्ष असारत                                                                    | ५४०-५४७        |

# सिरि वसुणंदि श्राइरियविरइयं उवासयज्भयग्रं

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

सुरवङ्तिरीडमणिकिरखवारिधाराहिसित्तपयकमलं<sup>र</sup>। वरसयलविमलकेवलपयासियासेसतच्चत्थं।।१।। सायारो खायारो भवियाणं जेख<sup>र</sup> देसिन्नो धम्मो । खमिऊख तं जिखिंदं सावयधम्मं परूवेमो ।।२।।

देवेन्द्रोंके मुकुटोंमें लगी हुई मिणयोंकी किरणरूपी जलधारासे जिनके चरण-कमल अभिषिक्त हैं, जो सर्वोत्कृष्ट निर्मल केवलज्ञानके द्वारा समस्त तत्त्वार्थको प्रकाशित करनेवाले हैं और जिन्होंने भव्य जीवोंके लिए श्रावकधर्म और मुनिधर्मका उपदेश दिया है, ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके हम (वसुनन्दि) श्रावकधर्मका प्ररूपण करते हैं ॥१-२॥

विउत्तिगिरि'पन्वए णं इंदभूइ्या सेियायस्स जह सिट्ठं। तह गुरुपरिवाडीए भियाजनाणं यिसामेह॥३॥

विपुलाचल पर्वतपर (भगवान् महावीरके समवसरणमें) इन्द्रभूति नामक गौतम , गणधरने विम्बसार नामक श्रेणिक महाराजको जिस प्रकारसे श्रावकधर्मका उपदेश दिया है उसी प्रकार गुरु-परम्परासे प्राप्त वक्ष्यमाण श्रावकधर्मको, हे भव्य जीवो, तुम लोग सुनो।।३।।

> दंसण्-वय-सामाइय-पोस्रह-सचित्त-राइ<sup>१</sup> भत्ते य । बंभारंम - परिगाह-ग्रणुमण्-उहिट्ट-देसविरयम्म ॥॥॥

देशविरति नामक पंचम गुणस्थानमें दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्यं, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमितत्याग और उद्दिष्टत्याग, ये ग्यारह स्थान (प्रतिमा, कक्षा या श्रेणी-विभाग) होते हैं।।४।।

एथारस ठाणाइं सम्मत्तविविष्ज्ञियस्स जीवस्स । जम्हा या संति तम्हा सम्मत्तं सुखह वोच्छामि ॥५॥

उपर्युंक्त ग्यारह स्थान यतः (चूंकि) सम्यक्त्वसे रहित जीवके नहीं होते हैं, अतः (इसलिए) में सम्यक्त्वका वर्णन करता हूं, सो हे भव्य जीवो, तुम लोग सुनो ॥५॥

१ थ. जुग्रलं। २ द. जिणेण । ३ झ. व. इरि। ४ व. घ. राय।

श्रत्तागमतन्त्राणं जं सद्दहणं सुणिम्मलं होइ। संकाइदोसरहियं तं सम्मत्तं मुणेयन्वं ॥६॥

आप्त (सत्यार्थ देव) आगम (शास्त्र) और तत्त्वोंका शंकादि (पच्चीस) दोष-रहित जो अतिनिर्मल श्रद्धान होता है, उसे सम्यक्त्व जानना चाहिए।।६।।

> श्रत्ता दोसविमुक्को पुन्वापरदोसविज्जयं वयर्णः । तच्चाइं जीवद्वाइ'याइं समयस्हि णेयािणः ॥७॥

आगे कहे जानेवाले सर्व दोषोंसे विमुक्त पुरुषको आप्त कहते है। पूर्वापर दोपसे रिहत (आप्तके) वचनको आगम कहते है और जीवद्रव्य आदिक तत्त्व हैं, इन्हें समय अर्थात् परमागमसे जानना चाहिए।।७।।

छुह-तएहा भय-दोसो राग्रो मोहो जरा रुजा विता। मिस्चू केंग्रो सेग्रो ग्ररह सन्नो विम्हन्यो जम्म।। पादा। पिदा तहा विसान्नो दोसा एएहिं विजन्नो श्रता। वयणं तस्स्र पमाणं संतत्थपरूवयं जम्हा।। ९।।

बयग् तस्स् प्रमाण स्तत्त्थपरूवय जन्हा ॥५॥ क्षुधा, तृषा, भयं, द्वेष, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्युं, खेद, स्वेदं (पसीना), अरित, मद, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, ये अट्ठारह दोप कहलाते हैं, जो आत्मा इन दोषोंसे रहित हैं, वही आप्त कहलाता है। तथा उसी आप्तके वचन प्रमाण हैं, क्योंकि वे विद्यमान अर्थके प्ररूपक हैं।।८-९।।

> जीवाजीवासव-बध-संवरो खिज्जरा तहा मोक्खो। एयाई सत्त तच्चाई सद्द हंतरस सम्मत्तं।।१०।।

जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्त्व कहलाते हैं और उनका श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहलाता है।।१०॥

#### जीवतत्त्व-वर्णन

सिद्धा संसारस्था दुविहा जीवा जियोहिं परण्या। श्रसरीरा णंतचडद्वर्यं रिग्गया ग्रिव्दुदा सिद्धा ।।११।।

सिद्ध और संसारी, ये दो प्रकारके जीव जिनेन्द्र भगवान्ने कहे हैं। जो शरीर-रहित हैं, अनन्त-चतुष्टय अर्थात् अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यंसे संयुक्त है तथा जन्म-मरणादिकसे निर्वृत्त हैं, उन्हें सिद्ध जीव जानना चाहिए।।११।।

> संसारत्था दुविहा थावर-तसभेयश्री मुग्रेयव्वा । पंचविह थावरा खिदिजलिंगवाऊ वण्फङ्गो ॥१२॥

स्थावर और त्रसके भेदसे संसारी जीव दो प्रकारके जानना चाहिए। इनमें स्थावर जीव पांच प्रकारके हैं-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक।।१२॥

पन्जत्तापञ्जत्ता बायर-सुहुमा शिगोय शिच्चियरा । पत्तेय-पहट्ठियरा थावरकार्या श्रशेयविहा ॥१३॥

पर्याप्त-अपर्याप्त, बादर-सूक्ष्म, नित्यनिगोद-इतरिनगोद, प्रतिष्ठितप्रत्येक और अप्रतिष्ठितप्रत्येकके भेदसे स्थावरकायिक जीव अनेक प्रकारके होते हैं।।१३।।

१ ध. दिवाइं। २ ध. तम्हा। ३ द. मच्चुस्तेग्रोखेग्रो। ४ ध. सुत्तत्थ। ५ ध. सद्दहणं। ६ घ.-ट्ठयणिया। ७ घ. भेददो। ५ भ., घ. पयद्ठियरा।

वि-ति-चउ-पंचिंदियभेयश्रो तसा चउन्विहा मुखेयन्वा । पउजत्तियरा सरिख्यरभेयश्रो हुंति बहुभेया ॥१४॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे त्रसकायिक जीव चार प्रकारके जानना चाहिए। ये ही त्रस जीव पर्याप्त-अपर्याप्त और संज्ञी-असंज्ञी आदिक प्रभेदोंसे अनेक प्रकारके होते हैं।।१४॥

श्राउ-कुल-जोखि-मग्गख-गुख-जीबुवश्रो<sup>र</sup>ग-पाख-सण्खाहिं । खाऊख जीवदृष्वं सद्दहृषां होइ कायव्वं ॥१४॥

आयु, कुल, योनि, मार्गणास्थान, गुणस्थान, जीवसमास, उपयोग, प्राण और संज्ञा के द्वारा जीवद्रव्यको जानकर उसका श्रद्धान करना चाहिए ॥१५॥ (विशेष अर्थके लिए परिशिष्ट देखिये)

### श्रजीवतत्त्व-वर्णन

दुविहा श्रजीवकाया उरूविगो<sup>र</sup> श्ररूविगो मुगेयग्वा । खंघा देस-पएसा श्रविभागी रूविगो चदुधा ॥१६॥ संयर्ल मुगेहि<sup>र</sup> खंधं श्रद्धं देसो पएसमद्धद्धं। परमाणू श्रविभागी पुग्गलदृग्वं जिग्रुहिट्टुं॥१७॥

अजीवद्रव्यको रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका जानना चाहिए । इनमें रूपी अजीवद्रव्य स्कंघ, देश, प्रदेश और अविभागीके भेदसे चार प्रकारका होता है । सकल पुद्गलद्रव्यको स्कंघ, स्कंघके आधे भागको देश, आधेके आधेको अर्थात् देशके आधेको प्रदेश और अविभागी अंशको परमाणु जानना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है ॥१६-१७॥

पुदवी जलं च छाया चउरिंदियविसय-कम्म-परमाणू । श्रद्दश्रुलथूलथूलं सुहुमं सुहुमं च श्रद्दसुहमं ॥ १ न॥

अतिस्थूल (बादर-बादर), स्थूल (वादर), स्थूल-सूक्ष्म, सूक्ष्म-स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म-सूक्ष्म, इस प्रकार पृथिवी आदिकके छः भेद होते हैं।। (इन छहोंके दृष्टान्त इस प्रकार हैं—पृथिवी अतिस्थूल पुद्गल है। जल स्थूल है। छाया स्थूल-सूक्ष्म है। चार इन्द्रियोंके विषय अर्थात् स्पर्श, रस, गंध और शब्द सूक्ष्म-स्थूल है। कर्म सूक्ष्म है और परमाणु सूक्ष्म-सूक्ष्म है)।।१८।।

न् चउविहमरूविदृष्वं धम्माधम्मंवराणि कालो य । गइ-ठाणुगाहण्लक्षणाणि तह वद्दर्णंगुणो य ॥१९॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये चार प्रकारके अरूपी अजीवद्रव्य हैं। इनमें आदिके तीन कमश. गतिलक्षण, स्थितिलक्षण और अवगाहनलक्षण वाले हैं तथा काल वर्तनालक्षण है ॥१९॥

१ द. म्रोय । २ ध. रूबिणोऽरूविणो । ३. द. घ. मुणेहि । ४ चकारात् 'सुहुमथूलं' ग्राह्यम् । ५ मुद्रित पुस्तकमें इस गाथाके स्थानपर निम्न दे। गाथाएं पाई जाती है—

ग्रइथूलथूलथूलं यूलं सुहुमं च सुहुमथूलं च। सुहुमं च सुहुम सुहुमं घराइयं होइ छन्भेयं।।१८॥ पुढवी जलं च छाया चर्डीरिदयविसय कम्मपरमाणू। छन्विहभेयं भणियं पुग्गलदक्वं जिणिंदेहिं॥१९॥

ये दोनों गाथाएं गो० जीवकांडमें क्रमशः ६०२ श्रीर ६०१ नं० पर कुछ शब्दभेदके साथ पाई जाती है। ६ फ. घ. बत्तण ।

परमत्थो ववहारो दुविहो कालो जिगोहिं पगणतो । लोयायासपएसट्टियाणवो मुक्खकालस्स ॥२०॥ गोणसमयस्स<sup>र</sup> एए कारणभूया जिगोहि णिहिट्टा । तीदागागदभूयो ववहारो णंतसमयो य ॥२१॥

जिनेन्द्र भगवान्ने कालद्रव्य दो प्रकारका कहा है-परमार्थकाल और व्यवहारकाल। मुख्यकालके अणु लोकाकाशके प्रदेशोंपर स्थित है। इन कालाणुओंको व्यवहारकालका कारणभूत जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है। व्यवहारकाल अतीत और अनागत-स्वरूप अनन्त समयवाला कहा गया है।।२०-२१।।

परिणामि-जीव-मुत्ताइएहि गाऊण दन्वसन्भावं। जिज्ञवयण्मणुसरंतेहि थिरमइ होइ कायन्वा॥२२॥

परिणामित्व, जीवत्व और मूर्त्तत्वके द्वारा द्रव्यके सद्भावको जानकर जिन भगवान्के वचनोंका अनुसरण करते हुए भव्य जीवोंको अपनी बुद्धि स्थिर करना चाहिए।।२२॥

परिणामि जीव मुत्तं सपएमं एयखित्त किरिया य। णिच्चं कारणकत्ता सव्वगदिमयरम्हि अपवेसो।।२३।। दुण्णि य एयं एयं पंच य तिय एय दुण्णि चउरो य। पंच य एयं एयं मूलस्स य उत्तरे णेयं।।२४।।

उपर्युक्त छह द्रव्योंमेंसे जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं। एक जीवद्रव्य चेतन हैं और सब द्रव्य अचेतन है। एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक हैं और सब द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश ये पांच द्रव्य प्रदेशयुक्त है, इसीलिए बहुप्रदेशी या अस्तिकाय कहलाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये तीन द्रव्य एक-एक (और एक क्षेत्रावगाही) है। एक आकाशद्रव्य क्षेत्रवान् है, अर्थात् अन्य द्रव्योंको क्षेत्र (अवकाश) देता है। जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य कियावान् हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य नित्य है, (क्योंकि, इनमें व्यंजनपर्याय नहीं है।) पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये पांच द्रव्य कारण-रूप हैं। एक जीवद्रव्य कर्त्ता है। एक आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है। ये छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहनेवाले हैं, तथापि एक द्रव्यका दूसरेमें प्रवेश नहीं है। इस प्रकार छहों मूलद्रव्योंके उपर्युक्त उत्तर गुण जानना चाहिए।।२३-२४।।

्री सुहुमा श्रवायविसया खण्खह्णो अत्थपज्जया दिट्ठा । वंजणपञ्जाया पुण थूला गिरगोयरा चिरविवत्था ॥२५॥

पर्यायके दो भेद हैं-अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय। इनमें अर्थपर्याय सूक्ष्म हैं, अवाय (ज्ञान) विषयक है अतः शब्दसे नहीं कही जा सकती हैं और क्षण-क्षणमें बदलती हैं। किन्तु व्यंजनपर्याय स्थूल है, शब्द-गोचर हैं अर्थात् शब्दसे कही जा सकती हैं और चिरस्थायी हैं।।२५।।

१ व्यवहारकालस्य ।

परिणामजुदो जीश्रो गङ्गमणुवलमश्रो श्रसंदेहो। तह पुगालो य पाहणपहड्र-परिणामदंसणा 'लाउं।।२६॥

जीव परिणामयुक्त अर्थात् परिणामी है, क्योंकि उसका स्वर्गं, नरक आदि गतियोमे निःसन्देह गमन पाया जाता है। इसी प्रकार पाषाण, मिट्टी आदि स्थूल पर्यायोंके परिणमन देखे जानेसे पुद्गलको परिणामी जानना चाहिए ॥२६॥

> वंजगपरिगाइविरहा धम्मादीश्रा हवे श्रपरिगामा। श्रत्थपरिगाममासिय सन्वे परिगामिगो श्रत्था।।२७।।

धर्मादिक अर्थात् धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य व्यंजनपर्यायके अभावसे अपरिणामी कहलाते है। किन्तु अर्थपर्यायकी अपेक्षा सभी पदार्थ परिणामी माने जाते है, क्योंकि अर्थपर्याय सभी द्रव्योंमें होती है।।२७॥

> जीवो हु जीवदब्वं एक्कं चिय चेयणाचुया सेसा। मुत्तं पुगगलदब्वं रूवादिविलोयणा ण सेसाणि ॥२८॥

एक जीवद्रव्य ही जीवत्व धर्मसे युक्त है, और शेष सभी द्रव्य चेतनासे रहित है। एक पुद्गलद्रव्य ही मूर्त्तिक है, क्योंकि, उसीमे ही रूप, रसादिक देखे जाते है। शेष समस्त द्रव्य अमूर्त्तिक है, क्योंकि, उनमे रूपादिक नहीं देखे जाते है।।२८।।

> सपएस पंच कालं मुत्तूण पएससंचया खेया। श्रपएसी खल्ल कालो पएसबंधच्चुदो जम्हा।।२९॥

कालद्रव्यको छोड़कर शेष पांच द्रव्य सप्रदेशी जानना चाहिए; क्योकि उनमे प्रदेशोंका संचय पाया जाता है। कालद्रव्य अप्रदेशी है, क्योंकि, वह प्रदेशोंके बंध या समूहसे रहित है, अर्थात् कालद्रव्यके कालाणु भिन्न भिन्न ही रहते है।।२९।।

धम्माधम्मागासा एगसरूवा पएसञ्चविश्रोगा। ववहारकाळ-पुग्गळ-जीवा हु श्रगोयरूवा ते॥३०॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये तीनों द्रव्य एक-स्वरूप है, अर्थात् अपने स्वरूप या आकारको बदलते नहीं है, क्योंकि, इन तीनों द्रव्योंके प्रदेश परस्पर अवियुक्त है अर्थात् समस्त लोकाकाशमे व्याप्त है। व्यवहारकाल, पुद्गल और जीव, ये तीन द्रव्य अनेकस्वरूप हैं, अर्थात् वे अनेक रूप धारण करते हैं।।३०॥

श्रागासमेव खित्तं श्रवगाहण्खनखणं जदो भणियं। सेसाणि पुणोऽखित्तं श्रवगाहण्खनखणाभावा॥३१॥

एक आकाशद्रव्य ही क्षेत्रवान् है, क्योंकि, उसका अवगाहन लक्षण कहा गया है। शेष पांच द्रव्य क्षेत्रवान् नहीं हैं, क्योंकि उनमें अवगाहन लक्षण नहीं पाया जाता है।।३१॥

> 'सक्किरिय जीव-पुग्गल गमणागमणाइ-किरियउवलमा । सेसाणि पुण वियाणसु किरियाहीणाणि तदभावा ॥३२॥

• जीव और पुद्गल ये दो कियावान् हैं, क्योंकि, इनमें गमन, आगमन आदि कियाएं पाई जाती है। शेष चार द्रव्य किया-रहित है, क्योंकि, उनमें हलन-चलन आदि कियाएं नहीं पाई जाती हैं।।३२॥

१ ध 'सक्किरिया पुणु जीवा पुग्गल गमणाइ'।

मुत्ता' जीवं कायं शिच्चा सेसा पयासिया समये। वंजग्रपरिशामचुया इयरे तं परिश्ययं पत्ता ॥३३॥

जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योंको छोड़कर शेष चारों द्रव्योंको परमागममे नित्य कहा गया है, क्योंकि उनमें व्यंजन-पर्याय नहीं पाई जाती हैं।। जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योंमें व्यंजनपर्याय पाई जाती हैं, इसलिए वे परिणामी और अनित्य है।।३३॥

जीवस्सुवयारकरा कारणभूया हु पंच कायाई। जीवो सत्ता'भूत्रो सो ताणं ण कारणं होइ॥३४॥

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य जीवका उपकार करते हैं, इसलिए वे कारणभूत है। किन्तु जीव सत्तास्वरूप है, इसलिए वह किसी भी द्रव्यका कारण नहीं होता है।।३४॥

कत्ता सुहासुहाणं कम्माणं फल<sup>र</sup>भोयश्रो जम्हा। जीवो तप्फलभोया भोया सेसा ण कत्तारा ।।३५॥।

जीव शुभ और अशुभ कर्मोका कर्ता है, क्योंकि, वहीं कर्मों के फलको प्राप्त होता है और इसीलिए वह कर्मफलका भोक्ता है। किन्तु शेष द्रव्य न कर्मों के कर्ता हैं और न भोक्ता ही हैं।।३५।।

सन्वगदत्ता सन्वगमायासं खेव सेसगं दन्वं श्रप्परिखामादीहि य बोहन्वा ते पयत्तेष ॥३६॥

सर्वत्र व्यापक होनेसे आकाशको सर्वगत कहते है। शेष कोई भी द्रव्य सर्वगत नहीं है। इस प्रकार अपरिणामित्व आदिके द्वारा इन द्रव्योंको प्रयत्नके साथ जानना चाहिए।।३६।।

'ताण पवेसो वि तहा ग्रेश्रो श्रग्णोग्णमणुपवेसेण । णिय-णियभावं पि सया प्राहुंता वि ग सुयंति ॥३७॥

यद्यपि ये छहों द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करके एक ही क्षेत्रमें रहते हैं, तथापि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें प्रवेश नहीं जानना चाहिए। क्योंकि, ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाही हो करके भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं।।३७॥ उसं च-

अण्णोण्णं पविसंता दिंता उग्गासमण्णमण्णेक्षिं। मेल्लांता वि य णिच्चं सग-सगभावं ण वि चयंसि<sup>८</sup> ॥३८॥

कहा भी है—-छहों द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हुए, एक दूसरेको अवकाश देते हुए और परस्पर मिलते हुए भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं।।३८।।

### आस्रवतत्त्व-वर्णन

मिच्छताविरइ-कसाय-जोयहेऊहिं श्रासवह कम्मं । जीवम्हि उवहिमज्झे जह सलिलं छिद्दणावाए ॥३९॥ \*

जिस प्रकार समुद्रके भीतर छेदवाली नावमें पानी आता है, उसी प्रकार जीवमें मिथ्यात्व, अविरति,कषाय और योग इन चार कारणोंके द्वारा कर्म आस्रवित होता है ॥३९॥

१ झ. मोत्तुं, ब. मोत्तूं। २ झ. ब. संतय०। ३ ब. ताण। ४ ब. फलयभोयस्रो। ५ द. कत्तारो, प. कत्तार। ६ घ. 'ताणि', प. 'णाण'। ७ भः उक्तं। द्र पंचास्ति० गा०७। ६ भः, —हेदहि।

# मिथ्यात्वादिचतुःकेन जिनपूजादिना च यत्।
 कर्माशुमं शुभं जीवमास्पन्दे स्थात्म श्रास्रवः ।।१६॥—गुण् श्राव०

श्ररहंतभत्तियाइसु सुहोवश्रोगेण श्रासवइ पुग्गां। विवरीएण दुर पावं णिहिट्ठं जिख्वरिंदेहि ॥४०॥

अरहंतभिक्त आदि पुण्यिकयाओं में शुभोपयोगके होनेसे पुण्यका आस्रव होता है और इससे विपरीत अशुभोपयोगसे पापका आस्रव होता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है।।४०।।

# वंधतत्त्व-वर्णन

<sup>र</sup>श्चरखोरखाणुपवेसो जो जीवपएसकम्मखधाणं । सो पयडि-ट्विदि-श्रग्रमव-पएसदो चउविहो बंधो ॥४१॥\*

जीवके प्रदेश और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें मिलकर एकमेक होजाना बंध कहलाता है। वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभव (अनुभाग) और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका होता है।।४१।।

## संवरतत्त्व-वर्णन

सम्मत्तेहिं वएहिं य कोहाइकसायिगगहगुर्णेहि । जोगिणिरोहेण तहा कम्मासवसंवरो होइ ॥४२॥ †

सम्यग्दर्शन, व्रत और कोघादि कषायोंके निग्रहरूप गुणोंके द्वारा तथा योग-निरोधसे कर्मों का आस्रव रुकता है अर्थात् संवर होता है ॥४२॥

# निर्जरातत्त्व-वर्णन

सविवागा श्रविवागा दुविहा पुर्ण निज्जरा मुर्गेयव्वा । सब्वेसिं जीवाणं पढमा विदिया तवस्सीणं ॥४३॥ ‡ जह रुद्धिम पवेसे सुस्सइ सरपाणियं रविकरेहिं। तह श्रासवे णिरुद्धे तवसा कम्मं मुर्गेयव्वं ॥४४॥

सविपाक और अविपाकके भेदसे निर्जरा दो प्रकारकी जाननी चाहिए। इनमेंसे पहली सविपाक निर्जरा सब संसारी जीवोंके होती है, किन्तु दूसरी अविपाक निर्जरा तपस्वी साधुओं के होती है। जिस प्रकार नवीन जलका प्रवेश रुक जानेपर सरोवरका पुराना पानी सूर्यकी किरणोंसे सूख जाता है, उसी प्रकार आस्रवके रुक जानेपर संचित कर्म तपके द्वारा नष्ट हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए।।४३-४४।।

१ ब. उ। २ घ. ग्रवणुक्या।

स्यादन्योऽन्यप्रदेशानां प्रवेशो जीवकर्मणोः ।
 स बन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभावादिस्वभावकः ।।१७।।

र्गं सम्यक्त्ववतैः कोपादिनिग्रहाद्योगरोधतः । कर्मास्त्रवनिरोधो यः सत्संवरः स उच्यते ।।१८॥

<sup>‡</sup> सविपाकविपाकाथ निर्जरा स्याद् द्विधादिमा । संसारे सर्वजीवानां द्वितीया सुतपस्विनाम् ॥१९॥—गुण् श्राव०

## मोत्ततत्त्व-वर्णन

णिस्सेसकम्ममोक्खो मोक्खो जिग्गसासग् समुद्दिर्हो। तम्हि कप जीवोऽयं श्रणुहवइ श्रणंतयं सोक्खं॥४५॥%

समस्त कर्मों के क्षय हो जानेको जिनशासनमें मोक्ष कहा गया है। उस मोक्षके प्राप्त करनेपर यह जीव अनन्त सुखका अनुभव करता है।।४५॥

णिद्देसं सामित्तं साहणमहियरण-ठिदि विहाणाणि । एएहि सन्वभावा जीवादीया मुखेयन्वा ॥४६॥

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन छह अनुयोगद्वारोंसे जीव आदिक सर्व पदार्थ जानना चाहिये ॥४६॥ (इनका विशेष परिशिष्टमें देखिये)

सत्त वि तच्चाणि मए भिणयाणि जिणागमाणुसारेण । एयाणि सद्दहंतो सम्माइट्ठी मुणेयन्वो ॥४७॥

ये सातों तत्त्व मैने जिनागमके अनुसार कहे है। इन तत्त्वोंका श्रद्धान करनेवाला जीव सम्यग्द्रिट जानना चाहिये ॥४७ ॥

### सम्यक्त्वके आठ अङ्ग

णिस्संका णिक्कंखा शिन्विदिगिच्छा श्रमुदिद्र्ठी य । उवगृहण ठिदियरणं वच्छल्ल पहावणा चेक ॥४८॥

निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सत्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्वके आठ अंग होते हैं ॥४८॥

संवेश्रो णिन्वेश्रो खिंदा गरहा<sup>र</sup> उवसमो भत्ती। 'वच्छुत्लं श्रगुकंपा श्रट्ठ गुणा हुंति सम्मत्ते ॥४६॥ पाठान्तरम्—पूरा श्रवण्णजणणं श्ररुहाई्णं पयत्तेण॥

सम्यग्दर्शनके होनेपर संवेग, निर्वेग, निन्दा, गर्हा, उपशम, भिन्त, वात्सल्य और अनुकम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हैं ।।४९।। (पाठान्तरका अर्थ—अर्हन्तादिककी पूजा और गुणस्मरणपूर्वक निर्दोष स्तुति प्रयत्न पूर्वक करना चाहिये।)

इच्चाइगुणा बहवो सम्मत्तविसोहिकारया भिण्या। जो उज्जमेदि एसु<sup>६</sup> सम्माइट्ठी जिण्क्लादो ॥५०॥

उपर्युक्त आदि अनेक गुण सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले कहे गये हैं। जो जीव इन गुणोंकी प्राप्तिमें उद्यम करता है, उसे जिनेन्द्रदेवने सम्यग्दृष्टि कहा है ॥५०॥

१ निर्देशः स्वरूपाभिधानम् । स्वामित्वमाधिपत्यम् । साधनमृत्पत्तिकारणम् । अधिकरणमधिष्ठानम् । स्थितिः कालपरिच्छेदः । विधानं प्रकारः । २ इ. झ. 'णिस्संकिय णिक्किखय' इति पाठः । ३ झ. गरुहा । ४ झ. घ. प. प्रतिषु गायोत्तरार्षस्यायं पाठः 'पूया अवण्णजणणं अरुहाईणं पयत्तेण' ५ अवोषोद्भावनम् । ६ फ. 'एदे' ।

निर्जरा-संवराभ्यां यो विश्वकर्मन्त्रयो भवेत्।
 स मोच इह विज्ञेको भव्यैर्ज्ञानसुखात्मकः ॥२०॥—गुग्र० श्राव०

संकाइदोसरहिश्रो णिस्संकाइगुणजुयं परमं । कम्मणिजरणहेऊ तं सुद्धं होइ सम्मत्तं॥५१॥

जो शंकादि दोषोंसे रहित है, निःशंकादि परम गुणोंसे युक्त है और कर्म-निर्जराका कारण है, वह निर्मल सम्यग्दर्शन है ॥५१॥

### \* अङ्गोंमें प्रसिद्ध होनेवालोंके नाम

रायगिहे णिस्संको चोरो णामेण अंजणो भणिओ।
चंपाए णिक्कंखा विणगसुदा णंतमइणामा ॥५२॥
णिव्विदिगिच्छो राओ उद्दायणु णाम रुद्दवरणयरे।
रेवइ महुरा णयरे अमूढिदिट्ठी मुणयव्वा ॥५३॥
ठिदियरणगुणपउत्तो मागहणयरिम्ह वारिसेणो दु।
हथणापुरिम्ह णयरे वच्छल्लं विण्हुणा रइयं ॥५४॥
उवगूहणगुणजुत्तो जिणयत्तो तामिलत्तणयरीए।
वज्जक्मारेण कया पहावणा चेव महुराए+ ॥५५॥

राजगृह नगरमें अंजन नामक चोर निःशंकित अंगमे प्रसिद्ध कहा गया है। चम्पा-नगरीमें अनन्तमती नामकी विणक्पुत्री निःकांक्षित अंगमें प्रसिद्ध हुई। रुवर नगरमें उद्दायन नामका राजा निर्विचिकित्सा अंगमें प्रसिद्ध हुआ। मथुरानगरमें रेवती रानी अमूढदृष्टि अंगमें प्रसिद्ध जानना चाहिये। मागधनगर (राजगृह) में वारिषेण नामक राजकुमार स्थितिकरण गुणको प्राप्त हुआ। हस्तिनापुर नामके नगरमें विष्णुकुमार मुनिने वात्सल्य अंग प्रकट किया है। ताम्रलिप्तनगरीमें जिनदत्त सेठ उपगूहन गुणसे युक्त प्रसिद्ध हुआ है और मथुरा नगरीमें वज्रकुमारने प्रभावना अंग प्रकट किया है।।५२-५५॥

### एरिसगुणअट्ठजुयं सम्मत्तं जो घरेइ दिढचित्तो । सो हवइ सम्मदिट्ठी सद्दहमाणो पयत्थे य ॥५६॥

जो जीव दृढ़िचत्त होकर जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करता हुआ उपर्युक्त इन आठ गुणोंसे युक्त सम्यक्तको धारण करता है, वह सम्यग्दृष्टि कहलाता है ॥५६॥

### पंजुंबरसहियाइं सत्त वि विसखाइं जो विवज्जेह । सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसखसावन्रो मखिन्रो ॥५०॥

सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो जीव पाँच उदुम्बरफल सहित सातों ही व्यसनोंका त्याग करता है, वह दर्शनश्रावक कहा गया है।।५७।।

### उंबर-बड-पिप्पल-पिपरीय<sup>र</sup>-संघाण-तरुपस्**णाइं ।** णिच्चं तससंसिद्धाइं<sup>र</sup> ताइं परिवज्जियब्वाइं ।।५८॥

ऊंबर, बड़, पीपल, कठूमर और पाकर फल, इन पांचों उदुम्बर फल, तथा संधानक (अचार) और वृक्षोंके फूल ये सब नित्य त्रसजीवोंसे संसिक्त अर्थात् भरे हुए रहते हैं इसिलए इन सबका त्याग करना चाहिए।।५८।।

क प्रतौ पाठोऽयमधिकः—'श्रतो गाथाषट्कं भावसंप्रहप्रन्थात् । + भाव सं० गा २८०-२८३ ।
 १ द. पंपरीय । २ प. संहिद्धाइं ।

जूयं मज्जं मंसं वेसा पारिद्ध-चोर-परवारं। दुग्गइगमणस्सेदाणि हेउभूदाणि पावाणि ॥५६॥ #

जूआ, शराब, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी, और परदार-सेवन, ये सातों व्यसन दुर्गति-गमनके कारणभूत पाप हैं ॥५९॥

घूतदोष-वर्णन

ज्यं खेलंतस्स हु कोहो माया य माण्-लोहा य। एए हवंति तिब्बा पावइ पावं तदो बहुगं।।६०।। पावेण तेण जर-मरण-वीचिपउरम्मि दुक्खसलिलम्मि । चउगङ्गमणावत्तमिम हिंडङ् भवसमुद्दम्मि ॥६१॥ तत्थ वि दुक्खमणंतं छेयण-भेयण विकत्तणाईणं। पावइ सरखविरहिश्रो<sup>र</sup> जूयस्स फलेख सो जीवो ॥६२॥ ण गणेइ इट्टमित्तं रा गुरुं ण य मायरं पियरं वा। जूवंधो बुजाइं कुण्इ श्रकजाइं बहुयाइं।।६३।। सजर्गे य परजर्गे वा देसे सब्वत्थ होइ णिल्लजो। माया वि ग विस्सासं वच्चइ जूयं रमंतस्स ।।६४।। त्रग्गि-विस-चोर-सप्पा दुक्खं थोवं कुणंति<sup>र</sup> इहलोए । दुक्खं जगोइ जूयं गारस्स भवसयसहस्सेसु ॥६५॥ त्रक्लेहि णरो रहिस्रो **या मुणइ सेसिंदिएहिं वेए**इ। जूयंधो ण य केण वि जाणइ संपुर्ण्यकरणो वि ।।६६।। श्रिलियं करेइ सवहं जंपइ मोसं भगोइ श्रइदुटं। पासम्मि बहिणि-मार्य सिसुं पि हर्णेड् कोहंधो ॥६७॥ ण य भुंजइ आहारं णिहं ए लहेइ रत्ति-दिएणं ति । कत्थ वि ण कुगोइ रइं ग्रत्थइ चिंताउरो शिचं।।६८।। इच्चेचमाइबहवो दोसे गाऊण ज्यरमण्मि। परिहरियन्वं णिच्चं दंसण्गुण्मुन्वहंतेण् ॥६६॥

जूआ खेलनेवाले पुरुषके कोध, मान, माया और लोभ ये चारों कषाय तीव होती हैं, जिससे जीव अधिक पापको प्राप्त होता है ॥६०॥ उस पापके कारण यह जीव जन्म, जरा, मरणरूपी तरंगोंवाले, दु:खरूप सिललसे भरे हुए और चतुर्गति-गमनरूप आवर्तो (भंवरों) से संयुक्त ऐसे संसार-समुद्रमें परिभ्रमण करता है ॥६१॥ उस संसारमें जूआ खेलनेके फलसे यह जीव शरण-रिहत होकर छेदन, भेदन, कर्त्तन आदिके अनन्त दु:खको पाता है ॥६२॥ जूआ खेलनेसे अन्धा हुआ मनुष्य इष्ट मित्रको कुछ नहीं गिनता है, न गुरुको, न माताको और न पिताको ही कुछ समभता है, किन्तु स्वच्छन्द होकर पापमयी बहुतसे अकार्यों को करता है ॥६३॥ जूआ खेलनेवाला पुरुष स्वजनमें, परजनमें, स्वदेशमें, परदेशमें, सभी जगह निर्लज्ज हो जाता है । जूआ खेलनेवालक खेलनेवालका विश्वास उसकी माता तक भी नहीं करती है ॥६४॥ इस लोकमें अग्नि,

१ फ. 'लोहो' इति पाठ: । २ व. विरहियं इति पाठ: । ३ व. 'करंति' इति पाठ: । ४ फ.-'वरो' इति पाठ: । ५ फ. 'दोषा' इति पाठ: ।

चृतमध्वामिषं वेश्यालेटचौर्यपराङ्गना ।
 ससैव तानि पापानि व्यसनानि त्यजेत्सुघीः ॥११४॥

विष, चोर और सर्प तो अल्प दुख देते हैं, किन्तु जूआका खेलना मनुष्यके हजारों लाखों भवोंमें दु.खको उत्पन्न करता है।।६५।। आँखोंसे रहित मनुष्य यद्यपि देख नहीं सकता है, तथापि शेष इन्द्रियोंसे तो जानता है। परन्तु जूआ खेलनेमें अन्धा हुआ मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियोंनाला हो करके भी किसीके द्वारा कुछ नहीं जानता है।।६६।। वह भूठी शपथ करता है, भूठ बोलता है, अति दुष्ट वचन कहता है और कोधान्ध होकर पासमें खड़ी हुई बहिन, माता और बालकको भी मारने लगता है।।६७।। जुआरी मनुष्य चिन्तासे न आहार करता है, न रात-दिन नींद लेता है, न कहीं पर किसी भी वस्तुसे प्रेम करता है, किन्तु निरन्तर चिन्तातुर रहता है।।६८।। जूआ खेलनेमें उक्त अनेक भयानक दोष जान करके दर्शनगुणको धारण करनेवाले अर्थात् दर्शन प्रतिमायुक्त उत्तम पुरुषको जूआका नित्य ही त्याग करना चाहिये।।६९।।

## मद्यदोष-वर्णन

मज्जेण गरो श्रवसो कुगोइ कम्मागि गिंदणिजाइं। इहलोए परलोए अगुहवह अणंतयं दुक्खं।।७०॥ श्रइलंघित्रो विचिद्दो पडेइ रत्थाययंगरो' मत्तो। पडियस्स सारमेया वयणं विलिहंति जिब्भाए ॥७१॥ उचारं पस्सवणं तत्थेव कुणंति तो समुख्लवइ। पडित्रो वि सुरा मिट्टो पुणो वि मे देइ मूढमई ॥७२॥ जं किंचि तस्स द्व्वं ग्रजाग्रमाणस्स हिप्पइ परेहिं। लहिऊण किंचि सण्यां इदो तदो धावइ खलंतो ॥७३॥ जेगाज मज्भ दब्वं गहियं दुहेगा से जमो कुद्धो। कहिं जाइ सो जिवंतो सीसं छिंदामि खगोगा ॥७४॥ एवं सो गज्जंतो कुविश्रो गंतूण मंदिरं णिययं। घित्र्या लउडि सहसा रहो भंडाइं फोडेइ ॥७५॥ णिययं पि सुयं बहिणि श्रिणिच्छमाणं बला विधंसेइ। जंपइ अजंपिएज्जं स विजास कि पि मयमसो ॥७६॥ इय अवराइं बहुसो काऊरा बहुरिए लर्जाराजारि । श्रणुबंधइ बहु पावं मज्जस्स वसंगदो संतो।।७७॥ पावेण तेण बहुसो जाइ-जरा-मरणसावयाइएणे। पावइ श्रग्णंतदुक्लं पिडश्रो भसंसारकंतारे ।।७८।। एवं बहप्पयारं दोसं खाऊखे मजापायाम्मि । मण्-वयण्-काय-कय-कारिदाणुमोएहिं विज्ञजो ॥७६॥

मद्य-पानसे मनुष्य उन्मत्त होकर अनेक निंदनीय। कार्यों को करता है, और इसीलिए इस लोक तथा परलोकमें अनन्त दुःखोंको भोगता है। १७०।। मद्यपायी उन्मत्त मनुष्य
लोक-मर्यादाका उल्लंघन कर बेसुध होकर रथ्यांगण (चौराहे) में गिर पड़ता है और
इस प्रकार पड़े हुए उसके (लार बहते हुए) मुखको कुत्ते जीभसे चाटने लगते हैं। १७१।।
उसी दशामें कुत्ते उसपर उच्चार (टट्टी) और प्रस्नवण (पेशाब) करते हैं। किन्तु वह
मूढ़मित उसका स्वाद लेकर पड़े-पड़े ही पुनः कहता है कि सुरा (शराब) बहुत मीटी

१ व. रत्थाइयंगर्णे । प. रत्थाएयंगर्णे । २ झ. नाऊर्ण ।

है, मुक्ते पीनेको और दो ।।७२।। उस बेसुध पड़े हुए मद्यपायीके पास जो कुछ द्रव्य होता है. उसे दूसरे लोग हर लेजाते हैं। पुनः कुछ संज्ञाको प्राप्तकर अर्थात् कुछ होशमें आकर गिरता-पड़ता इधर-उधर दौड़ने लगता है ।।७३।। और इस प्रकार बकता जाता है कि जिस बदमाशने आज मेरा द्रव्य चुराया है और मुझे ऋद्ध किया है, उसने यमराजको ही ऋद्ध किया है, अब वह जीता बचकर कहाँ जायगा, मैं तलवारसे उसका शिर कार्टुंगा ।।७४।। इस प्रकार कुपित वह गरजता हुआ अपने घर जाकर लकड़ीको लेकर रुट हो सहसा भांडों (बर्तनों) को फोड़ने लगता है ॥७५॥ वह अपने ही पूत्रको, बहिनको, और अन्य भी सबको-जिनको अपनी इच्छाके अनुकुल नहीं समभता है. बलात् मारने लगता है और नहीं बोलने योग्य वचनोंको बकता है। मद्य-पानसे प्रबल उन्मत्त हुआ वह भले-बुरेको कुछ भी नहीं जानता है।।७६।। मद्यपानके वशको प्राप्त हुआ वह इन उपर्युक्त कार्योको, तथा और भी अनेक लज्जा-योग्य निर्लज्ज कार्योको करके बहुत पापका बंध करता है।।७७।। उस पापसे वह जन्म, जरा और मरणरूप इवापदों (सिंह, व्याघ्र आदि कूर जानवरोंसे) आकीर्ण अर्थात् भरे हुए संसाररूपी कान्तार (भयानक वन) में पड़कर अनन्त दु:खको पाता है।।७८।। इस तरह मद्यपानमें अनेक प्रकारके दोषोंको जान करके मन, वचन, और काय, तथा कृत, कारित और अनुमोदनासे उसका त्याग करना चाहिए।।७९॥ . /

# मधुदोष-वर्णन

जह मज्जं तह य महू जर्णयदि पावं ग्ररस्स श्रइबहुयं। श्रसुइ क्व गिंदिगिजं वज्जेयक्वं पयत्तेगा। । ५०।। दृहुगा श्रसण्मज्मे पिढियं जह मिक्छ्यं पि गिटिवइ। कह मिक्छ्यंडयागां गिजासं गियिया। पिवइ।। ५३।। भो भो जिक्किंदियलुद्धयाग्यमच्छ्रेरयं पलोएह। किम मिक्छयणिजासं महुं पिवत्तं भणित जदो।। ५२।। कोगे वि सुप्पसिद्धं बारह गामाइ जो डहइ श्रद्भो। तत्तो सो श्रहिययरो पाविद्धो जो महुं हग्गइ।। ६३।। जो श्रवलेहइ गिल्वं गिरयं सो जाइ गिथ्य संदेहो। एवं गाऊगा फुडं वज्जेयक्वं महुं तम्हा।। ५३।।

मद्यपानके समान मधु-सेवन भी 'मनुष्यके अत्यधिक पापको उत्पन्न करता है। अशुचि (मल-मूत्र वमनादिक) के समान निद्यनीय इस मधुका प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए।।८०।। भोजनके मध्यमें पड़ी हुई मक्खी को भी देखकर यदि मनुष्य उसे उगल देता है अर्थात् मुंहमें रखे हुए ग्रासको थूक देता है तो आश्चर्य है कि वह मधु-मिक्खयों के अंडोंके निर्दयतापूर्वक निकाले हुए घृष्णित रसको अर्थात् मधुको निर्दय या निर्धृण बनकर कैसे पी जाता है।।८१।। भो-भो लोगो, जिह्नोन्द्रिय-लुब्धक (लोलुपी) मनुष्यों के आश्चर्य को देखो, कि लोग मिक्खयों के रसस्वरूप इस मधुको कैसे पवित्र कहते हैं।।८२।। लोकमें भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि जो निर्दयी बारह गांवों को जलाता है, उससे भी अधिक

१ इ. नियसि निश्चोटनं निबोडनमिति । प. निःषीलनम् । ध. निर्यासम् । २ क. ध. मध्छेयर । ३ श्रास्ताद्यति । ४ झ. नियं। ४ प. जादि । ६ क. नाऊरा।

पापी वह है जो मधु-मिक्खयोंके छत्तेको तोड़ता है।।८३।। इस प्रकारके पाप-बहुल मधुको जो नित्य चाटता है-खाता है, वह नरकमें जाता है, इसमें कोई सन्देह नही है। ऐसा जानकर मधुका त्याग करना चाहिए।।८४।।

## मांसदोष-वर्णन

मंसं श्रमेज्मसिरसं किमिकुलमिरयं दुर्गधवीभच्छं। पाएग् छिवेडं जंग तीरए तं कहं भोतुं।।८'।। मंसासग्रेण वड्दइ दप्पो दप्पेण मज्जमिहलसइ। जूगं पि रमइ तो तं पि विग्यए पाउग्यइ दोसे।।८६॥ लोइय' सत्थिमि वि विग्ययं जहा गयग्यगामिग्यो विप्पा। भुवि मंसासग्रेण पडिया तम्हा ग्य प्रजंजप्रे मंसं।।८७।।

मांस अमेध्य अर्थात् विष्टाके समान है, कृमि अर्थात् छोटे-छोटे कीड़ोंके, समूहसे भरा हुआ है, दुर्गन्धियुक्त है, बीभत्स है और पैरसे भी छूने योग्य नहीं है, तो फिर भला वह मांस खानेके लिए योग्य कैसे हो सकता है ॥८५॥ मांस खानेसे दर्प बढ़ता है, दर्पसे वह शराब पीनेकी इच्छा करता है और इसीसे वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार वह प्रायः ऊपर वर्णन किये गये सभी दोषोंको प्राप्त होता है ॥८६॥ लौकिक शास्त्रमें भी ऐसा वर्णन किया गया है कि गगनगामी अर्थात् आकाशमें चलनेवाले भी ब्राह्मण मांसके खानेसे पृथ्वीपर गिर पड़े। इसलिए मांसका उपयोग नहीं करना चाहिए ॥८७॥

# वेश्यादोष-वर्णन

कारुय-किराय-चंडाल-डोंब-पारिसयायमुच्छिटं ।
सो भक्षेइ जो सह वसइ एयरिंत पि वेस्साएं ।। पत्तः।।
रत्तं याऊर्यं यारं सन्वस्सं हरइ वंचयसपृहिं।
काऊर्य मुयइ पच्छा पुरिसं चम्मिट्टपिरिसेसं।। प्रशा
पम्मयाइ पुरश्रो एयस्स सामी मोत्तृय यारिर्यं मे श्रययो।
उच्चइं श्रययस्स पुर्यो करेइ चाइ्या बहुयाया।। ९०।।
मायी कुलजो सूरो वि कुर्याइ दासत्तण पि याचायां।
वेस्सा कुर्या बहुगं श्रवमायां सहइ कामंघो।। १९।।
जे मज्जमसदोसा वेस्सा गमयामिम होंति ते सन्वे।
पावं पि तत्थ हिटुं पावइ यायमेया सविसेमं।। ९२।।
पावेया तेया दुक्खं पावइ ससार-सायरे घोरे।
तम्हा परिहरियन्वा वेस्सा मिया-वययका एहिं।। ९३।।

जो कोई भी मनुष्य एक रात भी वेश्याके साथ निवास करता है, वह कार अर्थात् लुहार, चमार, किरात (भील), चंडाल, डोंब (भंगी) और पारसी आदि नीच लोगोंका जूठा खाता है। क्योंकि, वेश्या इन सभी नीच लोगोंके साथ समागम करती है।।८८।। वेश्या, मनुष्यको अपने ऊपर आसक्त जानकर सैंकड़ों प्रवंचनाओंसे उसका सर्वस्व हर

१ ब. लोइये। २ इ. 'ग्रा वज्जए', म. 'ण पवज्जए' इति पाटः। ३ झ. ब. वेसाए। ४ झ. नाऊण, ५ ब. सन्वं सहरइ। ६ झ. ब. 'णित्थ' स्थाने 'तं ण' इति पाटः। ७ झ. बुच्चइ। ६,९,१०, झ. बेसा०।

लेती है और पुरुषको अस्थि-चर्म परिशेष करके, अर्थात् जब उसमें हाड़ और चाम ही अवशेष रह जाता है, तब उसको छोड़ देती है ॥८९॥ वह एक पुरुषके सामने कहती है कि तुम्हें छोड़कर अर्थात् तुम्हारे सिवाय मेरा कोई स्वामी नहीं है । इसी प्रकार वह अन्यसे भी कहती है और अनेक चाटुकारियां अर्थात् खुशामदी बाते करती है ॥९०॥ मानी, कुलीन और शूरवीर भी मनुष्य वेश्यामें आसक्त होनेसे नीच पुरुषोंकी दासता (नौकरी या सेवा) को करता है और इस प्रकार वह कामान्ध होकर वेश्याओं के द्वारा किये गये अनेकों अपमानोंको सहन करता है ॥९१॥ जो दोष मद्य और मांसके सेवनमें होते हैं, वे सब दोष वेश्यागमनमे भी होते हैं। इसलिए वह मद्य और मांस सेवनके पापको तो प्राप्त होता ही है, किन्तु वेश्या-सेवनके विशेष अधम पापको भी नियमसे प्राप्त होता है ॥९२॥ वेश्या-सेवन-जनित पापसे यह जीव घोर संसार-सागरमें भयानक दु:खोंको प्राप्त होता है, इसलिए मन, वचन और कायसे वेश्याका सर्वथा त्याग करना चाहिए॥९३॥

## पारद्धिदोष-वर्णन

सम्मत्तस्स पहाणो श्रणुकंवा विष्णुश्रो गुणो जम्हा ।
पारिद्धरमण्सीलो सम्मत्तिवराहृश्रो तम्हा ।।९४।।
दृदृष्ण मुक्ककेसं पलायमाणं तहा पराहुत्तं ।
रद्'धरियतिणं' सूरा कयापराहं वि ण हणित ।।९५।।
णिचं पलायमाणो तिणं'चारी तह णिरवराहो वि ।
कह णिग्वणो हणिज्जह्' श्रारण्णिण्वासिणो वि मए ।।९६।।
गो-वंभणित्थिवायं परिहरमाण्स्स होइ' जह धम्मो ।
सन्वेसि जीवाणं द्याए' ता कि ण सो हुज्जा ।।६७।।
गो-वंभण-महिलाणं विणिवाए हवह जह महापावं ।
तह इयरपाणिघाए वि होइ पावं ण संदेहो ।।९६।।
महु-मज्ज-मंससेवी पावइ पावं चिरेण जं वोरं ।
तं एयदिणे पुरिसो लहेइ पारिद्धरमणेण ।।९९।।
संसारिम्म श्रणंतं दुक्लं पाउणिद तेण पावेण ।
तम्हा विविज्जयव्वा पारद्धो देसविरएण ।।१००।।

सम्यग्दर्शनका प्रधान गुण यूतः अनुकंपा अर्थात् दया कही गई है, अतः शिकार खेलनेवाला मनुष्य सम्यग्दर्शनका विरोधक होता है ॥९४॥ जो मुक्त-केश हैं, अर्थात् भयके मारे जिनके रोंगटे (बाल) खड़े हुए हैं, ऐसे भागते हुए तथा पराद्धमुख अर्थात् अपनी ओर पीठ किये हुए हैं और दांतोंमें जो तृण अर्थात् घासको दाबे हुए हैं, ऐसे अपराधी भी दीन जीवोंको शूरवीर पुरुष नहीं मारते हैं ॥९५॥ भयके कारण नित्य भागनेवाले, घास खानेवाले तथा निरपराधी और वनोंमें रहनेवाले ऐसे भी मृगोंको निर्दयी पुरुष कैसे मारते हैं? (यह महा आश्चर्य है!)॥९६॥ यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्री-घातका परिहार करनेवाले पुरुषको धर्म होता है तो सभी जीवोंकी दयासे वह धर्म क्यों नहीं होगा? ॥९७॥ जिस प्रकार गौ, ब्राह्मण और स्त्रियोंके मारनेमें महापाप होता है, उसी प्रकार अन्य प्राणियोंके घातमें भी महापाप होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥९८॥ चिर काल तक मधु, मद्य और मांसका सेवन करनेवाला जिस घोर पापको प्राप्त होता है, उस

१ स. दंत । २ व. तणं । ३ व. तण । ४ झ. व. हणि ज्ञा । ५ व. हवइ । ६ व. द्यायि ।

पापको शिकारी पुरुष एक दिन भी शिकारके खेलनेसे प्राप्त होता है।।९९।। उस शिकार खेलनेके पापसे यह जीव संसारमें अनन्त दुःखको प्राप्त होता है। इसलिए देशविरत श्रावकको शिकारका त्याग करना चाहिए।।१००।।

चौर्यदोष-वर्णन

परदव्वहरग्रसीलो इह-परलोए असायबहुलाओ। पाउग्रह जायगात्रो ग क्यावि सहं पत्नोग्रह ।।१०१॥ हरिऊरण परस्स धणं चोरो परिवेवमाणसन्वंगो। चइऊण णिययगेहं धावड उपहेण संतत्तो ।।१०२॥ किं केण वि दिद्दों हं ए वेत्ति हियएए घगधगंतेए। ल्हुकइ पलाइ<sup>र</sup> पललइ णिहं ग लहेइ भयविद्वो<sup>र</sup> ॥१०३॥ ण गणेइ माय-वर्षं गुरु-मित्तं सामिणं तवस्ति वा। पबलेगा हरइ छलेगा किंचिगगं किंपि जं तेसि ।।१०४।। खज्जा तहाभिमाखं जस-सीलवियासमादगासं च । परलोयभयं चोरो त्रगणंतो साहस कुण्ड ॥१०५॥ हरमाणो परदब्वं दटठ्यारिव वर्षे तो सहसा। रज्जूहिं बधिऊणं घिष्पइ सो मोरबंधेरा ॥१०६॥ हिंबाविज्जइ टिंटे रत्थास चढाविऊण खरप्रदिं। वित्थारिज्जइ चोरो एसो ति जग्रस्स मज्मिम ॥१०७॥ श्रम्मो वि परस्स धणं जो हरइ सो एरिसं फलं लहड़। एवं भणिऊण पुणो णिज्जइ पुर-बाहिरे तुरियं ॥१०८॥ योत्तद्धारं श्रह पाणि-पायगहणं गिसंभणं श्रहवा। जीवंतस्स वि सूलावारोहणं कीरइ खलेहिं ॥१०९॥ एवं पिच्छंता वि ह परदव्वं चोरियाइ गेरहंति। ण मणंति किं पि सहियं पेच्छह हो मोह भाहप्पं ॥११०॥ परलोए वि य चोरो चउगइ-संसार-सायर-निमरणो। पावइ दुक्खमणंतं तेयं परिवज्जए तम्हा ॥१११॥

पराये द्रव्यको हरनेवाला, अर्थात् चोरी करनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोक में असाता-बहुल, अर्थात् प्रचुर दुःखोंसे भरी हुई अनेकों यातनाओंको पाता है और कभी भी सुखको नहीं देखता है।।१०१।। पराये घनको हर कर भय-भीत हुआ चोर थर-थर कांपता है और अपने घरको छोड़कर संतप्त होता हुआ वह उत्पथ अर्थात् कुमार्गसे इघर-उघर भागता फिरता है।।१०२।। क्या किसीने मुक्ते देखा है, अथवा नहीं देखा है, इस प्रकार घक्-भक् करते हुए हृदयसे कभी वह चोर लुकता-छिपता है, कभी कही भागता है और इघर-उघर गिरता है तथा भयाविष्ट अर्थात् भयभीत होनेसे नींद नहीं ले पाता है।।१०३।। चोर अपने माता, पिता, गुरु, मित्र, स्वामी और तपस्वीको भी कुछ नहीं गिनता है; प्रत्युत जो कुछ भी उनके पास होता है, उसे भी बलात् या छलसे हर लेता है।।१०४।। चोर लज्जा, अभिमान, यश और शीलके विनाशको, आत्माके विनाशको और परलोकके भयको नहीं गिनता हुआ चोरी करनेका साहस करता है।।१०५।। चोरको पराया द्रव्य हरते हुए देखकर आरक्षक अर्थात् पहरेदार कोटपाल आदिक

१ ब. णिययप्रगेहं। २ झ ब संत्तहो । ३ म. पत्तायमाणो । ४ झ. भयघत्थो, ब. भयवच्छो । ५ भ. ब. पच्चेतिउ । ६ झ. किं घण, व. किं वणं । ७ . झ हरेह । ८ ब. खिलेहि । ९ ब. मोहस्स ।

रिस्सियोंसे बांधकर, मोरबंधसे अर्थात् कमरकी ओर हाथ बाँधकर पकड़ लेते हैं ॥१०६॥ और फिर उसे टिंटा अर्थात् जुआखाने या गिलयोंमें घुमाते हैं और गधेकी पीठ पर चढ़ाकर 'यह चोर हैं' ऐसा लोगोंके बीचमें घोषित कर उसकी बदनामी फैलाते हैं । ॥१०७॥ और भी जो कोई मनुष्य दूसरेका घन हरता है, वह इस प्रकारके फलको पाता है, ऐसा कहकर पुनः उसे तुरन्त नगरके बाहिर ले जाते हैं ॥१०८॥ वहाँ ले जाकर खलजन उसकी आंखें निकाल लेते हैं, अथवा हाथ-पैर काट डालते है, अथवा जीता हुआ ही उसे शूलीगर चढ़ा देते हैं ॥१०९॥इस प्रकारके इहलौंकिक दुष्फलोंको देखते हुए भी लोग चोरीसे पराये घनको ग्रहण करते हैं और अपने हितको कुछ भी नहीं समभते हैं, यह बड़े आश्चर्यकी बात है। हे भव्यो, मोहके माहात्म्यको देखो ॥११०॥ परलोकमें भी चोर चतुर्गतिक्य संसार-सागरमें निमग्न होता हुआ अनन्त दुःखको पाता है, इसलिए चोरीका त्याग करना चाहिए ॥१११॥

## परदारादोष-वर्णन

दृद्रुण परकलत्तं णिब्बुद्धी जो करेड ग्रहिलासं। ण य किं पि तत्थ पावड पावं एसेव भ्रज्जेड ।।११२।। णिस्ससइ स्यइ गायइ णिययसिर हण्ड महियले पडइ। परमहिलमलभमाखो असप्पतावं पि जंपेइ।।११३।। चितेइ मं किमिच्छइ ण वेइ सा केशा वा उवाएगा। 'ग्रग्णेमि' कहमि कस्स वि ग्र वेत्ति चिंताउरो सददं ॥११४॥ ण य कत्थ वि कुण्ड रहं मिद्रं पि य भोयणं ण भंजेड । णिहं पि अलहमाणो<sup>र</sup> अच्छइ विरहेण संतत्तो ॥११५॥ लज्जाकुलमज्जायं<sup>र</sup> छंडिऊ ए मज्जाइमोयणं किचा। परमहिला एं चित्तं श्रमुणंतो पत्थणं कु गृह । ११६।। **गे**च्छंति जइ वि ताम्रो उवयारसयागि क्रणइ सो तह वि । खिडभिच्छिज्जंतो पुरा घ्रपाणं भूरइ विलक्लो ॥११७॥ श्रह भुंजइ परमहिलं श्रिणिच्छमाणं बला धरेऊणं। किं तत्थ हवइ सुक्खं पच्चेत्लिउ पादए दुक्खं ॥११८॥ श्रह कावि पादबहुला ग्रसई शिएग्एासिऊग् गियसीलं। सयसेव पिन्छयाश्रो उवरोहवसेण श्रप्पाणं ॥११९॥ जइ देइ तह वि तत्थ स्राणहर-खंडदेउल्यमज्मिम्। सिचत्ते भयभीत्रो सोक्खं किं तत्थ पाउगड ॥१२०॥ सोऊण किं पि सहं सहसा परिवेवमाणसब्वंगो । ल्डुक्कइ पलाइ पखलइ चउहिसं णियह भयभीत्रो ॥१२१॥ जइ पुण केण वि दीसह णिज्जह तो बंधिऊण णिवगेहं। चोरस्स णिगाहं सो तत्थ वि पाउगइ सविसेसं ।१२२-।। पेच्छह मोहविणडिम्रो लोगो दहुण एरिसं दोसं। गच्चक्खं तह वि खलो परित्थिमहिलसदि<sup>°</sup> दुच्चित्तो ॥१२३॥ परलोयिम्म अर्णतं दुक्लं पाउगइ इहभवससुद्दिम । परयारा परमहिला तम्हा तिविहेण विज्जिज्जा ॥१२४॥

१ व. श्रजभमाणो । २ इ. -कुलकरमं, म. व.ध. -कुलक्कमं । ३ स. सयसेवं । ४ ध. -प्रस्थिता । ५ इ. मज्ज्ञवारिम । ६ इ. म. भयमीदो । ७ झ. व. भो चित्तं ।

जो निर्वृद्धि पुरुष परायी स्त्रीको देखकर उसकी अभिलाषा करता है, सो ऐसा करनेपर वह पाता तो कुछ नहीं है, केवल पापका ही उपार्जन करता है।।११२।। परस्त्री-लम्पट पुरुष जब अभिलिषत पर-महिलाको नहीं पाता है, तब वह दीर्घ नि:श्वास छोड़ता है, रोता है, कभी गाता है, कभी अपने शिरको फोड़ता है और कभी भृतल पर गिरता पड़ता है और असत्प्रलाप भी करता परस्त्री-लम्पट सोचता है कि वह स्त्री मुभ्ते चाहती है, अथवा नहीं चाहती है ? में उसे किस उपायसे लाऊं ? किसीसे कहें, अथवा नहीं कहें ? इस प्रकार निरन्तर चिन्तातुर रहता है ।।११४।। वह परस्त्री-लम्पटी कहीं पर भी रतिको नहीं प्राप्त करता है, मिष्ट भी भोजनको नहीं खाता है और निद्राको नहीं लेता हुआ वह सदा स्त्री-विरहसे संतप्त बना रहता है।।११५।। परस्त्री-लम्पटी लज्जा और कुल-मर्यादाको छोड़कर मद्य-मांस आदि निद्य भोजनको करके परस्त्रियोंके चित्तको नहीं जानता हुआ उनसे प्रार्थना किया करता है।।११६।। इतने पर भी यदि वे स्त्रियां उसे नहीं चाहती हैं, तो वह उनकी सैकड़ों खुशामदें करता है। फिर भी उनसे भर्त्सना किये जाने पर विलक्ष अर्थात् लक्ष्य-भ्रष्ट हुआ वह अपने आपको भूरता रहता है।।११७।। यदि वह लम्पटी नहीं चाहनेवाली किसी पर-महिलाको जबर्दस्ती पकडकर भोगता है, तो वैसी दशानें वह उसमें क्या सुख पाता है ? प्रत्युत दु:खको ही पाता है ।।११८।।यदि कोई पापिनी दूराचारिणी अपने शीलको नाश करके उपरोधके वशसे कामी पुरुषके पास स्वयं भी हो जाय, और अपने आपको सौंप भी देवे ॥११९॥ तो भी उस शुन्य गृह या खंडित देवकूलके भीतर रमण करता हुआ वह अपने चित्तमें भय-भीत होनेसे वहां पर क्या सुख पा सकता है ? ।।१२०।। वहां पर कुछ भी जरा-सा शब्द सुनकर सहसा थर-थर कांपता हुआ इधर-उधर छिपता है, भागता है, गिरता है और भय-भीत हो चारों दिशाओं को देखता है ।।१२१।। इसपर भी यदि कोई देख लेता है तो वह बांधकर राज-दरबारमें ले जाया जाता है और वहांपर वह चोरसे भी अधिक दंडको पाता है ।।१२२।। मोहकी विडम्बनाको देखो कि परस्त्री-मोहसे मोहित हए खल लोग इस प्रकारके दोषों को प्रत्यक्ष देखकर भी अपने चित्तमें परायी स्त्रीकी अभिलाषा करते है ।।१२३।। परस्त्री-लम्पटी परलोकमें इस संसार-समुद्रके भीतर अनन्त दु:खको पाता है। इसलिए परिगृहीत या अपरिगृहीत परिस्त्रयोंको मन वचन कायसे त्याग करना चाहिये ॥१२४॥

### सप्तव्यसनदोष-वर्णन

रज्जन्भंसं वसणं वारह संवच्छराणि वणवासो । पत्तो तहावमाणं जूएग जुहिहिलो रामा ।।१२५॥

जूआ खेलनेसे युधिष्ठिर राजा राज्यसे भ्रष्ट हुए, बारह वर्ष तक वनवासमें रहे तथा अपमानको प्राप्त हुए ॥१२५॥

उज्जायाम्मि रमंता तिसाभिभूया जल त्ति याऊण । पिबिऊया जुययामञ्जं याद्वा ते<sup>र</sup> जादवा तेण ॥१२६॥

उद्यानमें कीडा करते हुए प्याससे पीड़ित होकर यादवोंने पुरानी शराबको 'यह जल है' ऐसा जानकर पिया क्षौर उसीसे वे नष्ट हो गये ॥१२६॥

१ झ. ब. तो।

मंसासगोण गिद्धो<sup>र</sup> वगरक्लो एग<sup>े</sup>चक्कण्**यरम्मि ।** रज्जास्रो पडभट्टो स्रयसेण सुस्रो गस्रो णरयं ॥१२७॥

एकचक नामक नगरमे मांस खानेमें गृद्ध बक राक्षस राज्यपदसे भ्रष्ट हुआ, अप-यशसे मरा और नरक गया ॥१२७॥

सर्व विषयोंमें निपुण बुद्धि चारुदत्तने भी वेश्याके संगसे धनको खोकर दुःख पाया और परदेशमें जाना पड़ा ॥१२८॥

होऊया चक्कवही चउदहरययाहिश्रो वि संपत्तो । मरिऊया बंभदत्तो खिरयं पारिङ्गमेखेण ॥१२६॥

चक्रवर्ती होकर और चौदह रत्नोंके स्वामित्वको प्राप्त होकर भी ब्रह्मदत्त शिकार खेलनेसे मरकर नरकमें गया ॥१२९॥

णासावहारदोसेण दंडण पाविऊरण सिरिभूई । मरिऊरण भ्रष्टझारोण हिंडिग्रो दीहसंसारे ॥१३०॥

न्यासापहार अर्थात् घरोहरको अपहरण करनेके दोषसे दंड पाकर श्रीभूति आर्तध्यान-से मरकर संसारमें दीर्घकाल तक रुलता फिरा ।।१३०।।

> होऊ.ण खयरणाहो वियम्खणो श्रद्धचम्कवद्दी वि । मरिऊ.ण गञ्चो' णुरयं परिस्थिहरणेण लंकेसो ॥१३१॥

विचक्षण, अर्धचक्रवर्ती और विद्याधरोंका स्वामी होकर भी लंकाका स्वामी रावण परस्त्रीके हरणसे मरकर नरकमें गया।।१३१।।

> एदे महाखुभावा दोसं एकके-विसण् सेवाछो। पत्ता जो पुण सत्त वि सेवह विष्णुक्जए किंसो॥१३२॥

ऐसे ऐसे महानुभाव एक एक व्यसनके सेवन करनेसे दु:खको प्राप्त हुए । फिर जो सातों ही व्यसनोंको सेवन करता है, उसके दु:खका क्या वर्णन किया जा सकता है।।१३२।।

साकेते भेवंतो सत्त वि वसगाई रुइदत्तो वि। मरिऊग् गन्त्रो गिरयं भमिन्नो पुग दीहसंसारे ॥१३३॥

साकेत नगरमें रुद्रदत्त सातों ही व्यसनोंको सेवन करके मरकर नरक गया और फिर दीर्घकाल तक संसारमें भ्रमता फिरा ॥१३३॥

# नरकगतिदुख-वर्णन

सत्तचहं विसयायां फलेय संसार-साथरे जीवो । जं पावइ बहुदुक्खं तं संखेवेया वोच्छामि ॥१३४॥

सातों व्यसनों के फलसे जीव संसार-सागरमें जो भारी दुःख पाता है, उसे मैं संक्षेपसे कहता हूँ ॥१३४॥

श्रहणिदुरफरुसाइं प्र-रुहिराइं श्रह्दुगंघाइं। श्रसुहावहाइं शिष्यं शिरप्रसुप्पत्तिवाशाइं॥१३५॥ तो तेसु समुप्पयसो श्राहारेऊस पोग्गते श्रसुहे<sup>८</sup>। श्रंबोसुहुत्तकाते पञ्जतीश्रो समासेह्॥१३६॥

१ म. खुद्धो। २ व. एय०। ३ व. --रयणीहिश्चो। ४ व. गयउ। ५ प. एए। ६ म. व. वसण०। ७ प. साक्षेपु। ८ व. श्रसहो

नरकों में नारिकयों के उत्पन्न होने के स्थान अत्यन्त निष्ठुर स्पर्शवाले हैं, पीप और रुधिर आदिक अति दुर्गन्धित और अशुभ पदार्थ उनमें निरन्तर बहते रहते हैं। उनमें उत्पन्न होकर नारकी जीव अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करके अन्तर्म हूर्त कालमें पर्याप्तियों को सम्पन्न कर लेता है।।१३५-१३६।।

उववायाम्रो णिवडङ् पज्जत्तयम्रो दंहत्ति<sup>र</sup> महिवीहे<sup>र</sup> । म्राहकक्खडमसहंतो सहसा उप्पडद् पुण पडह् ॥१३७॥

वह नारकी पर्याप्तियोंको पूरा कर उपपादस्थानसे दंडेके समान महीपृष्ठपर गिर पड़ता है। पुनः नरकके अति कर्कश धरातलको नहीं सहन करता हुआ वह सहसा ऊपरको उछलता है और फिर नीचे गिर पड़ता है।।१३७।।

> जह को वि उसियाग्यरए मेरुपमाणं खिवेह खोहंडं । या वि पावह धरियतलं विजिज्जै तं श्रंतराजे वि ॥१३८॥।

यदि कोई उष्णवेदनावाले नरकमें मेरु-प्रमाण लोहेके गोलेको फेके, तो वह भूत-लको नहीं प्राप्त होकर अन्तरालमें ही विला जायगा अर्थात् गल जायगा। (नरकोंमें ऐसी उष्ण वेदना है)।।१३८।।

श्रह तेवंहं तत्तं खिवेइ जइ को वि सीयग्रारयम्मि । सहसा धरिणमपत्तं सडिज्जं तं खंडखंडेहिं ।।१३९।।

यदि कोई उतने ही बड़े लोहेके गोलेको शीतवेदनावाले नरकमें फेंके, तो वह धरणी तलको नहीं प्राप्त होकर ही सहसा खंड खंड होकर बिखर जायगा। (नरकोंमें ऐसी शीत-वेदना है) ॥१३९॥

तं तारिससीदुग्हं खेत्तसहावेण होइ शिरप्सु। विसहइ जावज्जीवं वसग्यस्स फलेशिमो जीखो।।१४०।।

नरकों में इस प्रकारकी सर्दी और गर्मी क्षेत्रके स्वभावसे ही होती है। सो व्यसनके फलसे यह जीव ऐसी तीव्र शीत-उष्ण वेदनाको यावज्जीवन सहा करता है।।१४०।।

तो तन्हि जायमत्ते सहसा दृद्द्य गास्या सम्वे । पहरंति सत्ति-मुगारं-तिसृत्त-गाराय-खगोहिं ॥१४१॥

उस नरकमें जीवके उत्पन्न होनेके साथ ही उसे देखकर सभी नारकी सहसा-एकदम शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, बाण और खड्गसे प्रहार करने लगते हैं।।१४१।।

तो लंडिय -सब्वंगो कृरुग्यपत्तावं रुवेष्ट्र दीग्युमुहो । प्रभणंति तन्नो रुद्दा किं कंदसि रे दुरायारा ॥१४२॥

नारिकयों के प्रहारसे खंडित हो गये है सर्व अंग जिसके, ऐसा वह नवीन नारकी दीन-मुख होकर करुण प्रलाप करता हुआ रोता है। तब पुराने नारकी उसपर रुष्ट होकर कहते हैं कि रे दुराचारी, अब क्यों चिल्लाता है।।१४२।।

जोब्बग्रमण्या मत्तो लोहकसाण्या रंजिन्त्रो पुन्वं । गुरुवयणं लंबित्ता जूयं रमिन्नो जं श्रासि<sup>८</sup> ॥१४३॥

यौवनके मदसे मत्त होकर और लोभकषायसे अनुरंजित होकर पूर्व भवमें तूने गुरु-वचनको उल्लंघन कर जूआ खेला है ।।१४३।।

१ म. दह त्ति, व. उद्द त्ति । २ व. प. महिंवद्दे, म. महीविद्दे । ३ इ. विलयम् जत्तंतः व. हिंतिक्षंतं, विलिज्जंतं ग्रंतः । म. विलयं जात्यंतः । मृलराधना गा० १५६३ । ४ झ. तेवढं, व. ते वहः । ५ म. संदेज्ज, म. सदेज्ज । मृलारा. १५६४ । ६ व. मोम्गर- । ७ व. खंडयः । म इ. जं मोसि ।

तस्स फलसुद्यमागयमलं हि रुयणेण् विसह रे दुट्ट । रोवंतो वि ख छुट्टसि कयावि पुग्वकयकम्मस्स ॥१४४॥

अब उस पापका फल उदय आया है, इसलिए रोनेसे बस कर, और रे दुष्ट, अब उसे सहन कर। रोनेसे भी पूर्व-कृत कर्मके फलसे कभी भी नहीं छूटेगा ॥१४४॥

> एवं सोऊण तथ्रो माणसदुक्खं वि से समुज्यणणं । तो दुविह-दुक्खदहो रोसाइट्डो इमं भणइ ॥१४५॥

इस प्रकारके दुर्वचन सुननेसे उसके भारी मानसिक दुःख भी उत्पन्न होता है। तब वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारके दुःखसे दग्ध होकर और रोषमें आकर इस प्रकार कहता है।।१४५॥

> जइ वा<sup>५</sup> पुन्विम्म भवे जूयं रिमयं मए मदवसेण । तुम्हं<sup>६</sup> को श्रवराहो कथ्रो बला जेख मं<sup>९</sup> हण्ह<sup>८</sup> ॥१४६॥

यदि मैंने पूर्व भवमें मदके वश होकर जूआ खेला है, तो तुम्हारा क्या अपराध किया है, जिसके कारण जबर्दस्ती तुम मुक्ते मारते हो ॥१४६॥

> एवं भिण्ए वित्त्य सुट्ठुं रुट्ठेहिं श्रग्गिकुंडिम । पश्जवयम्मि णिहित्तो डज्फह सो श्रंगमंगेसु ॥१४७॥

ऐसा कहनेपर अतिरुष्ट हुए वे नारकी उसे पकड़कर प्रज्विलत अग्निकुंडमें डाल देते हैं, जहांपर वह अंग-अंगमे अर्थात् सर्वाङ्गमें जल जाता है।।१४७।।

> तत्तो णिस्सरमाणं दृट्ठूण ज्यसरेहिं<sup>१०</sup> श्रहव कुंतेहिं। पिल्बोऊण रडंतं तत्थेव छुहंति श्रद्याए ॥१४८॥

उस अग्निकुंडसे निकलते हुए उसे देखकर भसरोंसे (शस्त्र-विशेषसे) अथवा भालोंसे छेदकर चिल्लाते हुए उसे निर्दयतापूर्वक उसी कुंडमें डाल देते है ।।१४८।।

हा मुयह मं मा पहरह पुर्णा वि ग करेमि एरिसं पावं । दंतेहि श्रंगुत्तीओ धरेइ कहणं<sup>११</sup> पुर्णा रुवह ॥१४९॥

हाय, मुक्ते छोड़ दो, मुक्तपर मत प्रहार करो, में ऐसा पाप फिर नही करूँगा, इस प्रकार कहता हुआ वह दांतोंसे अपनी अंगुलियां दबाता है और करुण प्रलाप-पूर्वक पुनः पुनः रोता है ॥१४९॥

ण मुयंति तह वि पावा पेच्छह लीलाए कुणइ जं जीवो<sup>१३</sup>। तं पावं विलवंतो एयहिं<sup>१३</sup> दुक्लेहिं णित्थरह<sup>१४</sup>।।१५०।।

तो भी वे पापी नारकी उसे नहीं छोड़ते हैं। देखो, जीव जो पाप लीलासे— कुतूहल मात्रसे, करता है, उस पापको विलाप करते हुए वह उपर्युक्त दुःखोंसे भोगता है।।१५७।।

> तत्तो पवाइऊणं कह वि य माएण <sup>१५</sup> दहुसःवंगो । गिरिकंदरिम सहसा पविसह सरण ति मयणंतो ॥१५१॥

जबर्दस्ती जला दिये गये हैं सर्व अंग जिसके, ऐसा वह नारकी जिस किसी प्रकारसे

१ व. रुपणेण । २ इ. नं, झ. व. तं० । ३ व. कथाइं। ४ इ. झ. व. म. विसेसमुप्परणं। ५ इ. व. या। ६ इ. तुम्हें, म. तोम्हि, व. तोहितं। ७ इ. महं, म. हं। ८ इ. हणहं। ९ इ. मुद्धे, म. मुधा। १० इ. तासे हि, म. ता सही। ११ झ. व. कलुणं। १२ इ. जूबो। १३ व. एयहं। १४ म. णिस्थरो हं हो। प. णिच्छरहं १५ झ. वयमाएण, व. चपमाएण।

उस अग्निकुंडसे भागकर पर्वतकी गुफामें 'यहां शरण मिलेगा' ऐसा समभता हुआ सहसा प्रवेश करता है।।१५१।।

> तत्थ वि पर्वति उवरिं सिछाउ ते। ताहिं चुिण्यस्रो संतो। गलमाण्रहिरधारो रिडऊण् खर्ग तस्रो गीहर ॥१५२॥

किन्तु वहांपर भी उसके ऊपर पत्थरोंकी शिलाएं पड़ती हैं, तब उनसे चूर्ण चूर्ण होता हुआ और जिसके खूनकी धाराएं बह रही हैं, ऐसा होकर चिल्लाता हुआ क्षणमात्रमें वहांसे निकल भागता है ॥१५२॥

खेरह्याचा सरीरं कीरह जइ तिलपमायखंडाह । पारद-रसुच्व लग्गह श्रपुच्चकालम्मि चा सरेह ॥१५३॥

नारिकयोंके शरीरके यदि तिल-तिलके बराबर भी खंड कर दिये जावें, तो भी वह पारेके समान तुरन्त आपसमे मिल जाते है, वयोंकि, अपूर्ण कालमे अर्थात् असमयमे नारकी नहीं मरता है, ।। १५३।।

> तत्तो पलायमार्गे। रंभइ सो गारएहिं दृद्रुग । पाइजज्ञ विलवंतो स्रय-तंत्रय न्कलयलं तत्तं ॥१५४॥

उस गुफामेसे निकलकर भागता हुआ देखकर वह नारिकयोंके द्वारा रोक लिया जाता है और उनके द्वारा उसे जबर्दस्ती तपाया हुआ लोहा तांवा आदिका रस पिलाया जाता है ॥१५४॥

> पच्चारिज्जइ जं ते<sup>र</sup> पीयं मज्जं महुं च पुग्वभवे । तं<sup>र</sup> पावफलं पत्तं पिबेहि श्रयकत्तयलं घोरं ॥१५५॥

वे नारकी उसे याद दिलाते है कि पूर्व भवमें तूने मद्य और मधुको पिया है, उस पाप-का फल प्राप्त हुआ है, अतः अब यह घोर 'अयकलकल' अर्थात् लोहा, तांबा आदिका मिश्रित रस पी ।। १५५ ।।

> कह वि तस्रो जइ छुट्टो स्रसिपत्तवग्राम्मि विसइ भयभीस्रो। ग्रिबडंति तत्थ पत्ताहं खग्गसिरसाइं स्रग्यवरयं॥१५६॥

यदि किसी प्रकार वहासे छूटा, तो भयभीत हुआ वह असिपत्र वनमें, अर्थात् जिस वनके वृक्षोंके पत्ते तलवारके समान तीक्ष्ण होते हैं, उसमे 'यहां शरण मिलेगा' ऐसा समभ-कर घुसता है। किन्तु वहांपर भी तलवारके समान तेज धारवाले वृक्षोंके पत्ते निरन्तर उसके ऊपर पड़ते हैं।। १५६।।

> तो तम्हि पत्तपडयोग् छिग्णकर-चरण भिग्णपुट्ठि-सिरो । पगर्लतरुहिरधारो कंदंतो सो तथ्रो गृहि ॥१५७॥

जब उस असिपत्रवनमें पत्तोंके गिरनेसे उसके हाथ, पैर, पीठ, शिर आदि कट-कटकर अलग हो जाते हैं, और शरीरसे खूनकी धारा बहने लगती है, तब वह चिल्लाता हुआ वहांसे भी भागता है ॥ १५७॥

> तुरियं पलायमार्गं सहसा धरिऊत्य गारया कूरा । ब्रिन्ग् तस्स मंसं तुंडिम्म छुहंतिर तस्सेव ॥१५८॥

१ इ. तेहि। २ म. शियइ। ३ ब. शाइजाइ। म. पादिजाइ। ४ इ. श्रयवय, य. श्रससवय। ५ कलपलं—ताम्र-शीसक-तिल-सर्जं रस-गुग्गुल-सिक्थक लवरा-जातु-बच्चलेपाः क्वाथयित्वा मिलिता 'कलकल्ज' इत्युक्यन्ते। मूलारा० गा० १५६९ ब्राशाधरी टीका। ६ ब. म. तो। ७ ब. तव। म. म., वच्छ०। ९ इ. म. शियइ। १० इ. छहंति।

वहांसे जैल्दी भागते हुए उसे देखकर क्रूर नारकी सहसा पकड़कर और उसका मांस काटकर उसीके मुँहमें डालते हैं ॥ १५८ ॥

> भोत्तुं त्रिणिच्छमाणं णियमंसं तो भणंति रे दुट्ठ । ब्राइमिट्ठं भणिऊण भक्तंतो त्रासि जं पुन्वं ॥१५६॥

जब वह अपने मांसको नहीं खाना चाहता है, तब वे नारकी कहते हैं कि, अरे दुष्ट, तू तो पूर्व भवमे परजीवोंके मांसको बहुत मीठा कहकर खाया करता था ।। १५९।।

तं किं ते विस्सिरियं जेगा मुहं कुगासि रे पराहुत्तं। एवं भिण्ऊरण कुसिं छुहिंति तुंडिम्म पज्जिलयं॥१६०॥

सो क्या वह तू भूल गया है, जो अब अपना मांस खानेसे मुँहको मोड़ता है, ऐसा कहकर जलते हुए कुशको उसके मुखमें डालते हैं ।। १६० ।।

> श्रइतिव्वदाहसंताविश्रो तिसावेयणासमभिभूश्रो । किमि-पूड्-रुहिरपुण्णं वहतरिणण्डः तश्रो विसइ ॥१६१॥

तब अति तीव्र दाहसे संतापित होकर और प्यासकी प्रबल वेदनासे परिपीड़ित हो वह (प्यास बुक्तानेकी इच्छासे) कृमि, पीप और रुधिरसे परिपूर्ण वैतरणी नदीमें घुसता है।। १६१।।

तस्थ वि पविट्ठमित्तो<sup>र</sup> खारुण्हजलेण दङ्गसन्वंगो। णिस्सरइ तम्रो तुरिश्रो हाहाकारं पकुन्वंतो॥१६२॥

उसमें घुसते ही खारे और उष्ण जलसे उसका सारा शरीर जल जाता है, तब वह तुरन्त ही हाहाकार करता हुआ वहासे निकलता है ॥ १६२ ॥

> दट्ठुण णारया णीलमंडवे<sup>र</sup> तत्तलोहपडिमास्रो । स्रालिंगाविति तहिं धरिऊण बला विलवमाणं ॥१६३॥

नारकी उसे भागता हुआ देखकर और पकड़कर काले लोहेसे बनाये गये नील-मंडप-में ले जाकर विलाप करते हुए उसे जबर्दस्ती तपाई हुई लोहेकी प्रतिमाओंसे (पुतिलयोंसे) आलिंगन कराते हैं ।। १६३ ।।

> श्रगणित्ता गुरुवयणं परिस्थि-वेसं च श्रासि सेवंदो । एिएहं तं पावफलं ण सहसि किं रुवसि तं जेण ॥१६४॥

और कहते हैं कि—गुरुजनोंके वचनोंको कुछ नहीं गिनकर पूर्वभवमें तूने परस्त्री और वेश्याका सेवन किया है। अब इस समय उस पापके फलको क्यों नहीं सहता है, जिससे कि रो रहा है।। १६४।।

ुष्वभवे जं कम्मं पंचिदियवसगएण जीवेण । इसमार्गेण विवद्धं तं किं णित्थरसि<sup>र</sup> रोवंतो ॥१६५॥

पूर्वभवमें पांचों इन्द्रियोंके वश होकर हंसते हुए रे पापी जीव, तूने जो कर्म बांधे है, सो क्या उन्हें रोते हुए दूर कर सकता है ? ।। १६५ ।।

किकवाय-गिद्ध-बायसरूवं घरिऊण् णारया चेव । <sup>४</sup>पहरंति वज्जमयतुंड-तिक्खणहरेहिं<sup>५</sup> दयरहिया ॥१६६॥

१ व. सत्तो, प. म. मित्ता । २ काललोहघटितमहपे । मूलाराधना गा० १५६९ विजयो. टीका । २ इ. प. श्रिरसि, क. व. श्रिष्कुरसि । ४ प. पहुर्गति । ५ इ. तिक्लगहिं । मूलारा० १५७१ ।

वे दया-रहित नारकी जीव ही कृकवाक (कुक्कुट-मुर्गा) गिद्ध, काक, आदिके रूपों-को धारण करके वज्रमय चोंचोसे, तीक्ष्ण नखों और दांतोंसे उसे नोचते है।। १६६।।

> धरिऊण उडुजंघं करकच-चक्केहिं केइ फाडंति । मुसलेहिं सुगगरेहिं य चुण्णी चुण्णी कुण्ति । ११६७।।

कितने ही नारकी उसे ऊर्ध्वंजध कर अर्थात् शिर नीचे और जांधे ऊपर कर करकच (करोंत या आरा) और चक्र से चीर फाड़ डालते हैं। तथा कितने ही नारकी उसे मूसल और मुद्गरोंसे चूरा-चूरा कर डालते हैं।। १६७।।

> जिब्भाक्षेयण णयणाण फोडणं दंतचूरणं दलणं। मलणं कुणंति खंडंति केई तिलमत्तखंडेहिं॥१६८॥

कितने ही नारकी जीभ काटते हैं, आंखें फोड़ते हैं, दांत तोडते हैं और सारे शरीरका दलन-मलन करते हैं। कितने ही नारकी तिल-प्रमाण खडोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं।। १६८।।

श्रयणे कलंववालुयंथलम्मि तत्तम्मि पाडिऊण पुणो। लोहाविति रडंतं णिहणंति घसंति भूमीए ॥१६९॥

कितने ही नारकी तपाये हुए तीक्ष्ण रेतीले मैदानमे डालकर रोते हुए उसे लोट-पोट करते है, मारते हैं और भूमिपर घसीटते हैं ॥ १६९॥

> श्रसुस्र वि कूरपावा तथ्य वि गंत्र्ण पुन्ववेराइं। सुमराविऊण तश्रो जुद्धं लायंति श्रयणोग्णं॥१७०॥

कूर और पापी असुर जातिके देव भी वहां जाकर और पूर्वभवके वैरोंकी याद दिला-कर उन नारिकयोंको आपसमे लड़वाते है 🅢 १७०॥

> सत्तेव श्रहोत्नोए पुढवीग्रो तत्थ सयसहस्ताइं। णिरयाणं चुलसीई सेहिंद-पइण्णयाण हवे॥१७१॥

अधोलोकमें सात पृथिवियां हैं, उनमें श्रेणीबद्ध, इन्द्रक और प्रकीर्णक नामके चौरासी लाख नरक है ।। १७१ ।।

> रयणप्पह-सक्करपह-बालुप्पह-पंक-धूम-तमभासा । तमतमपहा य पुढवीणं जागा त्र्रणुवत्थयामाइ''॥१७२॥

उन पृथिवियोंके रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और तमस्तमप्रभा (महातमप्रभा) ये अन्वर्थ अर्थात् सार्थक नाम जानना चाहिए ॥ १७२ ॥

पढमाए पुढवीए वाससहस्साइं दह जहराणाऊ । समयम्मि विषाया सायरोवमं होइ उक्कस्सं ।।१७३।। पढमाइ जमुक्कस्सं विदियाइसु साहियं जहराणं तं । तिय सत्त दस य सत्तरस दुसहिया बीस तेत्तीसं ॥१७४।। सायरसंखा एसा कमेण विदियाइ जाण पुढवीसु । उक्कस्साउपमाणं णिहिट्टं जिण्विरिदेहि ।।१७५।।

३ म. जुण्णोकुव्वति परे णिरया। २ कळववालुय—कद्वप्रसूनाकारा वालुकाचितदुःप्रवेशाः वृद्धद्वाळकृतखदिरांगार- कणप्रकरोपमानाः । मृ्लारा० गा० १५६८ विजयोदया टीका। ३ व. जुल्सः। ४ इ. श्रनुत्तथ०, म श्रणुवह० । ५ मृद्धितप्रतौ गाथेय रिका।

परमागममे प्रथम पृथिवीके नारिकयोंकी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी कही गई है और उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम होती है ॥ १७३ ॥ प्रथमादिक पृथिवियोमे जो उत्कृष्ट आयु होती है, कुछ अधिक अर्थात् एक समय अधिक वही द्वितीयादिक पृथिवियोंमें जघन्य आयु जानना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान्ने द्वितीयादिक पृथिवियोंमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण कमसे तीन सागर, सात सागर, दश सागर, सत्तरह सागर, बाईस सागर और तैतीस सागर प्रमाण कहा है ॥ १७४-१७५ ॥

एत्तियपमाण्काळं सारीरं माण्सं बहुपयारं। दुक्खं सहेइ तिब्वं वसण्स्स फलेणिमो जीवो ॥१७६॥

व्यसन-सेवनके फलसे यह जीव इतने (उपर्युक्त-प्रमाण) काल तक नरकोमे अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक तीव्र दुःखको सहन करता है ।। १७६ ।।

# तिर्यचगतिदुःख-वर्णन

तिरियगईए वि तहा थावरकाएसु बहुपयारेसु । श्रन्छइ श्रग्तंतकालं हिंडंतो जोग्लिक्स्वेसु ॥१७७॥

इसी प्रकार व्यसन-सेवनके फलसे यह जीव तिर्यञ्च गतिकी लाखों योनिवाली बहुत प्रकारकी स्थावरकायकी जातियोंमें अनन्त काल तक भ्रमण करता रहता है ।। १७७ ।।

कहमवि गिस्सरिऊगं तत्तो वियिलंदिएसु संभवद्द । तत्थ वि किलिस्समागो कालमसंखेज्जयं वसह ॥१७८॥

उस स्थावरकायमेसे किसी प्रकार निकलकर विकलेन्द्रिय अर्थात् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें उत्पन्न होता है, तो वहां भी क्लेश उठाता हुआ असंख्यात काल तक परिभ्रमण करता रहता है ॥ १७८॥

तो खिल्खविल्लजोएण कह वि पंचिदिएसु उववण्णो । तत्थ वि श्रसंखकालं जोणिसहस्सेसु परिभमइ ॥१७९॥

यदि कदाचित् खिल्लविल्ल योगसे १ पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो गया, तो वहां भी असंख्यात काल तक हजारों योनियोंमें परिभ्रमण करता रहता है ॥ १७९ ॥

छेयण्-भेयण्-ताङ्ग्ण-तासण्-िष्क्छंछ्गं तहा दमणं। णिक्खलग्-मलग्-दलगं पउलग् उक्कत्मं चेवे ॥१८०॥ वैषंघण्-भारारोवण् लंछ्ग् पाण्यग्रहां सहगं। सीउग्रह-सुक्ख-तग्रहादिजाण् तह पिछ्लयविद्योयं ॥१८१॥

तियं ज्च योनिमें छेदन, भेदन, ताड़न, त्रासन, निर्लाछन (बिधया करना), दमन, निक्खलन (नाक छेदन), मलन, दलन, प्रज्वलन, उत्कर्तन, बंधन, भारारोपण, लांछन (दागना), अन्न-पान-रोधन, तथा शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि बाधाओं को सहता है, और पिल्लों (बच्चों) के वियोग-जनित दुखको भोगता है। ॥ १८०-१८१॥

३ आहर्में भुनते हुए धान्यमें से दैववशात् जैसे कोई एक दाना उछलकर बाहिर था पड़ता है उसी प्रकार दैववशात् एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियोंमें से कोई एक जीव निकलकर पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो जाता है, - स्वा इसे खिरलविक्ल योगसे उत्पन्न होना कहते हैं। २ मृलारा०गा० १५८२। ३ मृलारा०गा० १५८२। ३ मृलारा०गा०

**अइचेवमाइ बहुयं** दुक्खं पाउग्णइ तिरियजोगीए<sup>र</sup> । विसग्णस्स फलेग् जदो वसग्यं परिवज्जए तम्हा ॥१८२॥

इस प्रकार व्यसनके फलसे यह जीव तिर्यञ्च-योनिमे उपर्युक्त अनेक दुःख पाता है, इसलिए व्यसनका त्याग कर देना चाहिए ॥ १८२॥

# मनुष्यगतिदुःख-वर्णन

मणुयत्ते<sup>र</sup> वि य जीवा दुक्खं पावंति बहुवियप्पेहिं। इट्टाणिट्टेसु सया वियोय-संयोयजं तिञ्वं॥१८३॥

मनुष्यभवमें भी व्यसनके फलसे ये जीव सदैव बहुत प्रकारसे इष्ट-अनिष्ट पदार्थोंमें वियोग-संयोगज तीव्र दु:ख पाते हैं ।। १८३ ।।

उप्परणपटमसमयम्हि कोई जग्रणीइ छंडिय्रो संतो । कारणवसेण इत्थं सीउग्ह-भुक्ख-तग्हाउरो मरइ ॥१८४॥

उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही कारणवशसे माताके द्वारा छोड़े गये कितने ही जीव इस प्रकार शीत, उष्ण, भूख और प्याससे पीड़ित होकर मर जाते हैं ॥ १८४॥

> बालत्त्रणे वि जीवो माया-पियरेहि कोवि परिहीणो । उच्छिट्टं भक्खंतो जीवह दुक्खेण परगेहे ॥१८५॥

बालकपनमें ही माता-पितासे रहित कोई जीव पराये घरमें जूठन खाता हुआ दुःखके साथ जीता है ॥ १८५ ॥

पुन्वं दार्णं दाऊरण को वि सधणो जगस्स जहजोगं। पच्छा सो धगरहिस्रो ग बहह कूरं पि जायंतो॥१८६॥

यदि कोई मनुष्य पूर्वभवमें मनुष्योंको यथायोग्य दान देकर इस भवमें धनवान् भी हुआ और पीछे (पापके उदयसे) धन-रहित हो गया, तो मांगनेपर खानेको कूर (भात) तक नहीं पाता है।। १८६।।

श्रवणो उ पावरोएण् बाहिश्रो ण्यर-बज्भदेसिमा।
श्रव्छह सहायरिष्ट्रश्रो ण लहइ सघरे वि चिट्ठे उं ।।१८७॥
तिसश्रो वि भुक्खिशो हं पुत्ता मे देहि पाणमसणं च।
एवं कूवंतस्स वि ण कोइ वयणं च से देह ।।१८८॥
तो रोय-सोयभरिश्रो सब्वेसि सब्वहियाउ दाऊण।
दुक्खेण मरइ पच्छा धिगत्थु मणुयत्तणमसारं ।।१८९॥

इतःपूर्व झ. ब. प्रत्योः इमे गाथेऽधिके उपलम्येते—
तिरिएहिं खज्जमाणो दुट्टमणुस्सेहिं हम्ममाणो वि ।
सन्वत्थ वि संतद्दो भयदुक्खं विसहदे भीमं ॥१॥
अग्यणोग्यां खज्जंता तिरिया पावति दारुगं दुक्ख ।
माया वि जत्थ भक्खदि श्रग्रणो को तत्थ राखेदि ॥२॥

तियेंचोंके द्वारा खाया गया, दुष्ट शिकारी लोगोंके द्वारा मारा गया और सब श्रोरसे संत्रस्त होता हुआ भय-जनित भयकर दुःखको सहता है।। १॥ तियेंच परस्परमें एक दूसरेको खाते हुए दारुख दुःख पाते हैं। जिस योनिमें माता भी श्रपने पुत्रको खा खेती है, वहां दूसरा कौन रचा कर सकता है।।२॥ स्वामिकार्ति० श्रनु,० गा० ४१-४२

१ घ. प. जाईए । २ भ. व. मणुयत्तेषा । (मणुयत्तरो ?) ३ कुष्टरोगेरोत्यर्थः । ४ घ. 'पशुक्तिस्त्रो' ५ व. देह । ६ (कूजंतस्त ?) ७ व. सवहियाउ । सर्वाहितान् इत्यर्थः ।

श्रयणाणि एवमाईणि जाणि दुक्लाणि मणुयलोयम्मि । दीसंति ताणि पावइ वसणस्स फलेणिमो जीवो ।।१९०॥

कोई एक मनुष्य पापरोग अर्थात् कोढ़से पीड़ित होकर नगरसे बाहर किसी एकान्त प्रदेशमें सहाय-रहित होकर अकेला रहता है, वह अपने घरमे भी नहीं रहने पाता ॥ १८७ ॥ मैं प्यासा हूं और भूखा भी हूं; बच्चो, मुझे अन्न जल दो—खाने-पीनेको दो—इस प्रकार चिल्लाते हुए भी उसको कोई वचनसे भी आश्वासन तक नहीं देता है ॥ १८८ ॥ तब रोग-शोकसे भरा हुआ वह सब लोगोंको नाना प्रकारके कष्ट देकरके पीछे स्वयं दु:खसे मरता है । ऐसे असार मनुष्य जीवनको धिक्कार है ॥ १८९ ॥ इन उपर्युक्त दु:खों को आदि लेकर जितने भी दु:ख मनुष्यलोकमे दिखाई देते है, उन सबको व्यसनके फलसे यह जीव पाता है ॥ १९० ॥

# देवगतिदुःख-वर्णन

किंचुंवसमेण पादस्स कह वि देवत्तर्णं वि संपत्तो । तथ्य वि पावइ दुक्खं विसण्डिजयकम्मपागेण ।।१९१।।

यदि किसी प्रकार पापके कुछ उपशम होनेसे देवपना भी प्राप्त हुआ तो, वहांपर भी व्यसन-सेवनसे उपार्जित कर्मके परिपाकसे दु:ख पाता है ।। १९१ ।।

दृहुण महड्डीणं देवाणं ठिइउजरिद्धिमाहप्पं। श्रप्पिङ्गो विस्रह माणसदुक्खेण डज्मंतो ॥१६२॥ हा मण्डयभवे उप्पिजऊण तव-संजमं वि लद्धूण। मायाए जं वि कयं रे देवदुग्गयं तेण संपत्तो॥१९३॥

देव-पर्यायमें महिद्धिक देवोंकी अधिक स्थिति-जिनत ऋद्धिके माहात्म्यको देखकर अल्प ऋद्धिवाला वह देव मानसिक दुःखसे जलता हुआ, विसूरता (भूरता) रहता है ॥ १९२ ॥ और सोचा करता है कि हाय, मनुष्य-भवमें भी उत्पन्न होकर और तप-संयमको भी पाकर उसमें मैंने जो मायाचार किया, उसके फलसे मैं इस देव-दुर्गतिको प्राप्त हुआ हूं, अर्थात् नीच जातिका देव हुआ हूं ॥ १९३ ॥

कंदप्प-किब्भिसासुर-वाहण्-सम्मोह<sup>र</sup>-देवजाईसु । जावजीवं खिवसइ विसहंतो माणसं दुक्लं ॥१९४॥

कन्दर्प, किल्विषिक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देवोंकी कुजातियोंमें इस प्रकार मानसिक दु:ख सहता हुआ वह यावज्जीवन निवास करता है ॥ १९४॥

छुम्मासाउयसेसे वत्थाहरणाइं हुंति मिल्याइं।
णाऊण चवणकालं ग्रहिययरं रुयइ सोगेण ॥१६५॥
हा हा कह िण्ह्रोएं किमिकुलभरियम्मि ग्रहदुगंधिमा।
णवमालं पूइ-रुहिराउलिम्म गड्मिम्म वसियव्वं ॥१९६॥
किं कर्रामं कत्थ वच्चिम कस्स साहामि जामि कं सरणं।
ण वि ग्रस्थि एत्थ बंधू जो मे धारेइ िणवडंतं ॥१९७॥
बजाउहों महप्पा एरावण-बाह्रणो सुरिंदो वि।
जावजीवं सो सेविश्रो वि ण धरेइ मं तहवि ॥१९८॥

९ इ. कं कप्पं, फ. वि जं कयं। २ इ. समोह। ३ नृत्लोके। १ इ. करम्मि। ५ वज्रायुधः।

देवगितमें छह मास आयुके शेष रह जानेपर वस्त्र और आभूषण मैले अर्थात् कान्ति-रिहत हो जाते हैं, तब वह अपना च्यवन-काल जानकर शोकसे और भी अधिक रोता है।। १९५॥ और कहता है कि हाय हाय, किस प्रकार अब मैं मनुष्य-लोकमे कृमि-कुल-भरित, अति दुर्गन्धित, पीप और खूनसे व्याप्त गर्भमे नौ मास रहूगा ?।। १९६॥ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, किसको प्रसन्न करूं, किसके शरण जाऊं ? यहां पर मेरा कोई भी ऐसा बन्धु नही है, जो यहांसे गिरते हुए मुभे बचा सके ।। १९७॥ वज्रायुध, महात्मा, ऐरावत हाथीकी सवारी-वाला और यावज्जीवन जिसकी सेवा की है, ऐसा देवोंका स्वामी इन्द्र भी मुभे यहां नही रख सकता है।। १९८॥

जइ मे होहिहि मरणं ता होजज किंतु मे समुप्पत्ती।
एगिंदिएसु जाइजा गो मग्रस्सेसु कइया वि ॥१९९॥
श्रहवा किं कुणइ पुराज्जियिम उदयागयिम कम्मिम।
सक्को वि जदो ग तरइ श्रप्पागं रिक्षडं काले ॥२००॥

यदि मेरा मरण हो, तो भले ही हो, किन्तु मेरी उत्पत्ति एकेन्द्रियोंमें होवे, पर मनुष्यों में तो कदाचित् भी नही होवे।।१९९।। अथवा अब क्या किया जा सकता है, जब कि पूर्वोपार्जित कर्मके उदय आनेपर इन्द्र भी मरण-कालमें अपनी रक्षा करनेके लिए शक्त नहीं है ।।२००।।

एवं बहुप्पयारं सरणविरहिश्रो खरं विजवमाणो ।
एइंदिएसु जायइ मरिऊण तश्रो णियाणेण ।।२०१।।
तत्थ वि श्रणंतकालं किलिस्समाणो सहेइ बहुदुक्खं ।
मिच्छत्तसंसियमई जीवो किं किं दुक्खं गणाविज्जइ ।।२०२।।
पिच्छह विद्वे भोए जीवो भोत्ण देवलोयिम ।
एइंदिएसु जायइ धिगल्धु संसारवासस्स ।।२०३।।

इस प्रकार शरण-रहित होकर वह देव अनेक प्रकारके करुण विलाप करता हुआ निदानके फलसे वहांसे मरकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है।। २०१।। वहां पर भी अनन्त काल तक क्लेश पाता हुआ बहुत दु.खको सहन करता है। सच बात तो यह है कि मिथ्यात्वसे संसिक्त बुद्धिवाला जीव किस-किस दु:खको नहीं पाता है।। २०२।। देखो, देवलोकमे दिव्य भोगोंको भोगकर यह जीव एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होता है ऐसे संसार-वासको धिवकार है।।२०३।।

एवं बहुष्पयारं दुक्खं संसार-सायरे घोरे। जीवो सरण-विहीग्णे विसग्रस्स फलेग्ण पाउगाइ॥२०४॥

इस तरह अनेक प्रकारके दु खोंको घोर संसार-सागरमें यह जीव शरण-रहित होकर अकेला ही व्यसनके फलसे प्राप्त होता है ॥ २०४॥

### दर्शनमतिमा

\*पंजुंबरसिहयाइं परिहरेइ इयं जो सत्त विसणाइं। सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसणसावयो भिण्यो।।२०५॥

१ ब. प्रतौ 'तुक्ख' इति पाठो नास्ति। २ म. पाविजा। प. पापिजा। ३ प. पेच्छह। १ ब. धिगत्थ ५ प. ध. प्रत्योः इय पदं गाधारम्भेऽस्ति।

उदुंबराणि पंचैव सप्त च व्यसनान्यपि।
 वर्जयेखः सः सागारो भवेदार्शनिकाह्यः ॥११२॥—गुण् श्रा०

जो सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध-बुद्धि जीव इन पंच उदुम्बर सहित सातों व्यसनोंका परित्याग करता है, वह प्रथम प्रतिमाधारी दर्शन-श्रावक कहा गया है ।। २०५ ।।

> एवं दंसणसावयठाणं पढमं समासन्त्रो भिण्यं। वयसावयगुणठाणं एत्तो विदियं पवक्सामि।।२०६॥

इस प्रकार दार्शनिक श्रावकका पहला स्थान संक्षेपसे कहा । अब इससे आगे व्रतिक श्रावकका दूसरा स्थान कहता हूं ॥ २०६॥

# द्वितीय व्रतप्रतिमा-वर्णन

†पंचेव श्रग्रुव्वयाइं गुग्रव्वयाइं हवंति पुग्र्<sup>र</sup> तिग्ग्यि । सिक्खावयाणि चत्तारि जाग्र विदियम्मि ठाग्रुम्मि ॥२०७॥

द्वितीय स्थानमे, अर्थात् दूसरी प्रतिमामें पांचों ही अणुव्रत, तीन गुणव्रत, तथा चार शिक्षाव्रत होते है ऐसा जानना चाहिए ॥ २०७॥

पाणाइवायविरई सच्चमदत्तस्स वज्ज्ञ्यां चेव । थूळयड बंभचेरं इच्छाए गंथपरिमाणं ॥२०८॥

स्थूल प्राणातिपातिवरित, स्थूल सत्य, स्थूल अदत्त वस्तुका वर्जन, स्थूल ब्रह्मचर्य और इच्छानुसार स्थूल परिग्रहका परिमाण ये पांच अणुव्रत होते हैं ।। २०८ ।।

जे तसकाया जीवा पुन्बुह्ट्ठा ग्राहिंसियन्वा ते। एइंदिया वि शिक्कारगोग पढमं वयं भूतं।।२०९॥

जो त्रसजीव पहले बतलाये गये है, उन्हें नहीं मारना चाहिए और निष्कारण अर्थात् विनाप्रयोजन एकेन्द्रिय जीवोंको भी नहीं मारना चाहिए, यह पहला स्थूल अहिंसाव्रत है ॥२०९॥

> ्रिश्रिलियं गा जंपणीयं पाणिबहकरं तु सच्चवयणं पि । रायेगा य दोसेगा य गोयं विदियं वयं थूळं ॥२१०॥

रागसे अथवा द्वेषसे भूठ वचन नहीं बोलना चाहिए और प्राणियोंका घात करने-वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए, यह दूसरा स्थूल सत्यव्रत जानना चाहिए ॥ २१०॥

§पुर-गाम-पट्टणाइसु पिडयं खट्ठं च खिहिय वीसरियं। परद्व्वमिगर्हतस्स होइ थूलवयं तदियं ।।२११।।

पुर, ग्राम, पत्तन, क्षेत्र आदिमे पड़ा हुआ, खोया हुआ, रखा हुआ, भूला हुआ, अथवा रख करके भूला हुआ पराया द्रव्य नहीं लेनेवाले जीवके तीसरा स्थूल अचौर्यव्रत होता है।।२११।।

\*पञ्चेसु इत्थिसेवा श्रग्गंगकीडा सया विवन्नंतो। यूलयडवंभयारी निगेहि भगिश्रो पवयग्मिम।।२१२॥

१ व. तद। (तह?) २ व. वंभचेरो। ३ इ. हिंसयव्या। ४ इ. म. विद्यं, व. बीवं। ५ व. तह्यं।

<sup>†</sup> पंचधाणुव्रतं यस्य व्रिविधं च गुराव्रतम्। शिक्षाव्रतं चतुर्धां स्यात्सः भवेद् व्रतिको यतिः॥१३०॥

ॐ क्रोधादिनापि नो वाच्यं वचोऽसस्यं मनीषिखा। सस्यं तदपि नो वाच्यं यस्त्यात् प्राणिविद्यातकम् ॥१३४॥

प्रामे चतुःपथादौ वा विस्मृतं पतितं धतम् ।
 परद्भयं हिरण्यादि वर्ज्यं स्तेयविवर्जिना ॥१३५॥

स्रोसेवानंगरमणं यः पर्वेषिः परिस्यजेत् ।
 सः स्थूलब्रह्मचारी च मोक्तं प्रवचने जिनैः ॥१३६॥—गुगा० श्राव०

अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें स्त्री-सेवन और सदैव अनंगकीड़ाका त्याग करने बाले जीवको प्रवचनमें जिनेन्द्र भगवान्ने स्थल ब्रह्मचारी कहा है ॥ २१२॥

> जं परिमाणं कीरइ धण-धण्ण-हिरण्ण-कंचणाईणं। तं जाण् पंचमवयं णिडिट्ठमुवासयज्भयणे।।२१३॥(१)

धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण आदिका जो परिमाण किया जाता है, वह पचम अणुव्रत जानना चाहिए, ऐसा उपासकाध्ययनमें कहा गया है ॥ २१३॥

### गुणव्रत-वर्णन

पुरवुत्तर-दक्तिवर्य-पिन्छमासु काऊरण जोयर्यपमार्यः । परदो<sup>र</sup> गमर्याण्यत्ती दिसि विदिसि गुर्याच्वयं पढमं ॥२१४॥(२)

पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में योजनोंका प्रमाण करके उससे आगे दिशाओं और विदिशाओं में गमन नहीं करना, यह प्रथम दिग्वत नामका गुणव्रत है ।। २१४ ।।

वय-भंगकारणं होइ जिम्म देसिम्म तत्थ णियमेण । कीरइ गमणियत्ती तं जाण गुणव्वयं विदियं ।।।२१५।।(३)

जिस देशमें रहते हुए व्रत-भगका कारण उपस्थित हो, उस देशमें नियमसे जो गमन-निवृत्ति की जाती है, उसे दूसरा देशव्रत नामका गुणव्रत जानना चाहिए ॥ २१५॥

> श्रय-दंड-पास-विक्कय कूड-तुलामाण कूरसत्ताणं। जं संगहो ण कीरइ तं जाण गुण्डवयं तदियं ।।२१६॥(४)

लोहेके शस्त्र तलवार, कुदाली वगैरहके, तथा दंडे और पाश (जाल) आदिके बेचने का त्याग करना, भूठी तराजू और कूट मान अर्थात् नापने-तोलने आदिके बांटोंको कम नही रखना, तथा बिल्ली, कुत्ता आदि कूर प्राणियोंका संग्रह नही करना, सो यह तीसरा अनर्थदण्ड-त्याग नामका गुणव्रत जानना चाहिए ॥ २१६॥

## शिद्गावत-वर्णन

जं परिमाणं कीरइ मंडण-तबोल-गंध-पुष्फाणं। तं भोयविरइ भणियं पढमं सिक्खावयं सुत्ते।।२१७॥(५)

मंडन अर्थात् शारीरिक शृङ्गार, ताम्बूल, गंध और पुष्पादिकका जो परिमाण किया जाता है, उसे उपासकाध्ययन सूत्रमें भोगविरित नामका प्रथम शिक्षाव्रत कहा गया है।।२१७।।

- ९ ब. जािंगा। २ ब. परश्रो। ३ इ. झ. ब. विइय। ४ ब. संगहे। ५ इ. झ. प तइयं, ब. तिइयं।
  - (१) धनधान्यहिरखयादित्रमाणं यहिधीयते । ततोऽधिके च दातास्मिन् निवृत्तिः सोऽपरिग्रहः ॥१३७॥
  - (२) दिग्देशानर्थंदण्डविरतिः स्याद् गुण्यव्रतम् । सा दिशाविरतिर्थौ स्यादिशानुगमनप्रमा ॥१४०॥
  - (३) यत्र व्रतस्य भंगः स्यादेशे तत्र प्रयत्नतः । गमनस्य निवृत्तिर्या सा देशविरतिर्मेता ॥१४१॥
  - (४) कृटमानतुला-पास-विष-रास्नादिकस्यं च । कृरप्राणिश्वतां स्थागस्तत्त्वतीयं गुणवतम् ॥१४२॥
  - (५) भोगस्य चोपभोगस्य संख्यानं पात्रसिक्कया । सक्लेखनेति शिचाख्यं व्रतमुक्तं चतुर्विधम् ॥१४३॥ यः सकृद् भुज्यते भोगस्ताम्बूलकुसुमादिकम् । तस्य या क्रियते संख्या भोगसंख्यानमुच्यते ॥१४४॥—गुगा० श्राव०

सगसत्तीए महिला-वत्थाहरणाण जं तु परिमाणं । तं परिभोयणिबुत्ती<sup>१</sup> विदियं<sup>१</sup> सिक्खावयं जाण ॥२१८॥(१)

अपनी शक्तिके अनुसार स्त्री-सेवन और वस्त्र-आभूषणोंका जो परिमाण किया जाता है, उसे परिभोग-निवृत्ति नामका द्वितीय शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥ २१८ ॥

> श्रतिहिस्स संविभागो तङ्ग्यं सिक्खावयं मुखेयव्वं । तत्थ वि पंचहियारा खेया सुत्ताखुमग्गेख ॥२१९॥(२)

अतिथिके सविभागको तीसरा शिक्षाव्रत जानना चाहिए। इस अतिथिसंविभाग के पांच अधिकार उपासकाध्ययन सूत्रके अनुसार (निम्न प्रकार) जानना चाहिए।। २१९।।

> पत्तंतर दायारो दाणिवहाणं तहेव दायव्वं। दाणस्स फलं खेया पंचिहियारा कमेखेदे।।२२०॥(३)

पात्रोंका भेद, दातार, दान-विधान, दातव्य अर्थात् देने योग्य पदार्थ और दानका फल, ये पांच अधिकार क्रमसे जानना चाहिए ॥ २२० ॥

# पात्रभेद-वर्णन

तिविहं मुगोह पत्तं उत्तम-मिन्सिम-जहण्याभेएण । वय-णियम-संजमधरो उत्तमपत्तं हवे साहू ॥२२१॥(४)

उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके पात्र जानना चाहिए। उनमें व्रत, नियम और संयमका धारण करनेवाला साधु उत्तम पात्र है।। २२१।।

> एयारस ठागाठिया मिक्सिमपत्तं खु सावया भिग्या। श्रविरयसम्माइद्वी जहण्यपत्तं मुग्रेयव्यं ॥२२२॥(५)

ग्यारह प्रतिमा-स्थानोंमें स्थित श्रावक मध्यम पात्र कहे गये हैं, और अविरत सम्यग्दृष्टि जीवको जघन्य पात्र जानना चाहिए ॥ २२२ ॥

> वय-तव-सीलसमग्गो सम्मत्तविविज्जिश्रो कुपत्तं तु । सम्मत्त-सील-वयविज्जिश्रो श्रपत्तं हवे जीश्रो ॥२२३॥(६)

जो व्रत, तप और शीलसे सम्पन्न है, किन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित है, वह कुपात्र है। सम्यक्त्व, शील और व्रतसे रहित जीव अपात्र है।। २२३।।

१ व शियत्ती । २ झ. विद्य, व. बीयं।

<sup>(</sup>१) उपभोगो मुहुर्भोग्यो वस्त्रस्याभरणादिकः। या यथाशक्तितः संख्या सोपभोगप्रमोच्यते ॥१४५॥

<sup>(</sup>२) स्वस्य पुरायार्थमन्यस्य रत्नत्रयसमृद्धये । यद्दीयतेऽत्र तद्दानं तत्र पञ्चाधिकारकम् ॥१४६

<sup>(</sup>३) पात्रं दाता दानविधिर्देय दानफरुं तथा। ऋधिकारा भवन्त्येते दाने पञ्च यथाक्रमम् ॥१४७॥

<sup>(</sup>४) पात्रं त्रिधोत्तमं चैतन्मध्यमं च जघन्यकम् । सर्वेसंयमसंयुक्तः साधुः स्यात्पात्रमुत्तमम् ॥१९८॥

<sup>(</sup>५) एकादुशप्रकारोऽसौ गृही पात्रमनुत्तमम् । विरत्या रहितं सम्यग्दष्टिपोत्रं ज्ञवन्यकम् ॥ १४९॥

<sup>(</sup>६) तपःशीखनतेर्युक्तः कुदृष्टिः स्याःकुपात्रकम् । श्रपात्रं व्यतसम्यक्त्वतम् शोक्षविवर्जितम् ॥१५०॥—\_गुण० श्राव०

# दातार-वर्णन

सद्धा भत्ती तुद्दी विष्णाण्मलुद्धया<sup>१</sup> खमा सत्ती<sup>१</sup>। जत्थेदे सत्त गुणा तं दायारं पसंसंति ॥२२४॥(१)

जिस दातारमें श्रद्धा, भिनत, सतोष, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शिनत, ये सात गुण होते है, ज्ञानी जन उस दातारकी प्रशंसा करते है।। २२४।।

#### दानविधि-वर्णन

पडिगह मुच्चहार्ण पादोदयमच्चणं च पणमं च। मण-वयण-कायसुद्धी एसणसुद्धी य दाणविही ॥२२५॥(२)

प्रतिग्रह अर्थात् पड़िगाहना—सामने जाकर लेना, उच्चस्थान देना अर्थात् ऊचे आसन पर बिठाना, पादोदक अर्थात् पैर धोना, अर्चा करना, प्रणाम करना, मन शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और एषणा अर्थात् भोजनकी शुद्धि, ये नौ प्रकारकी दानकी विधि है।। २२५।।

पत्तं णियघरदारे दृद्यायण्यः वा विमिगत्ता।
पिडगहणं कायग्वं समोत्थु ठाहु त्ति भिण्ऊण ॥२२६॥
स्रोडगण स्थियगोहं सिरवज्जाणु तह उच्चठासम्म ।
ठिवऊण तथ्रो चलणाण धोवणं होइ कायग्वं ॥२२७॥
पात्रोदयं पिवत्तं सिरिम काऊण श्रवणं कुज्जा।
गंधक्लय-कुसुम-णेवज्ज-दोव-ध्वेहिं य फलेहिं॥२२०॥
पुष्फंजलिं खिवित्ता पयपुरश्रो वंद्यं तथ्रो कुज्जा।
चइऊण श्रद्ध-रुहे मणसुद्धी होइ कायग्वा ॥२२९॥
सिहुर-रुहे मणसुद्धी होइ कायग्वा ॥२२९॥
सिहुर-रुह्म वयणाइवज्जणं तं वियाण विसुद्धिं।
सन्वत्थ संपुढंगस्स होइ तह कायसुद्धी व ॥२३०॥

पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर, अथवा अन्यत्रसे विमार्गण कर-खोजकर, 'नम-स्कार हो, ठहरिए,' ऐसा कहकर प्रतिग्रहण करना चाहिए ॥ २२६ ॥ पुनः अपने घरमें ले जाकर निरवद्य अर्थात् निर्दोष तथा ऊंचे स्थानपर बिठाकर, तदनन्तर उनके चरणोंको घोना चाहिए ॥ २२७ ॥ पित्रत्र पादोदकको शिरमें लगाकर पुनः गंघ, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलोंसे पूजन करना चाहिए ॥ २२८ ॥ तदनन्तर चरणोंके सामने पुष्पांजिल क्षेपण कर वंदना करे । तथा, आर्त और रौद्र ध्यान छोड़कर मनःंशुद्धि करना चाहिए ॥ २२९ ॥ निष्ठुर और कर्कश आदि वचनोंके त्याग करनेको वचनशुद्धि जानना चाहिए । सब ओर संपुटित अर्थात् विनीत अंग रखनेवाले दातारके कायशुद्धि होती है ॥ २३० ॥

#चडदसमलपरिसुद्धं जं दाणं सोहिऊ्ण जङ्गाए । संजयिजग्रस्स दिजङ् सा ग्रेया एसग्रासुद्धी ॥२३१॥

चौदह मल-दोषोंसे रहित, यतनासे शोधकर संयमी जनको जो आहारदान दिया जाता है, वह एषणा-शुद्धि जानना चाहिए ॥ २३१॥

- १ ब. मलुद्धद्या । २ प. ध. सत्तं । ३ ध. उच्च ।
  - (१) श्रद्धा भक्तिश्च विज्ञानं तृष्टिः शक्तिरलुब्धता। चमा च यत्र ससैते गुणा दाता प्रशस्यते ॥१५१॥
  - (२) स्थापनोचासनपाद्यपूजाप्रसमनैस्तथा । मनोवाकायशुद्धया वा शुद्धो दानविधिः स्मृतः ॥१५२॥—गुस् ० श्राव०

क्षम्र. ध. ब. प्रतिषु गाथेयमधिकोपळम्यते—

णह-जंतु-रोम-श्रद्धी-कृण-कुंडय-मंस-रुहिर-चम्माइं। कद-फल-मूल-बीया ब्रिएण मला चउइसा होति ॥१॥—मूलाचार ४८४ . विशेषार्थ-नख, जतु, केश, हड्डी, मल, मूत्र, मांस, रुधिर, चर्म, कद, फल, मूल, बीज और अशुद्ध आहार ये भोजन-सम्बन्धी चौदह दोष होते हैं।

इस प्रकार उपासकाध्ययन सूत्रके अनुसार मैंने दानके समयमें आवश्यक नौ विधानों को कहा। अब दातव्य वस्तुका वर्णन करूगा ॥ २३२ ॥

### दातव्य-वर्णन

श्राहारोसह-सत्थाभयभेश्रो जं चउन्विहं दाणं। तं बुच्चह<sup>र</sup> दायन्वं णिहिद्वसुवासयज्ज्ञतयणे ॥२३३॥

आहार, औषध, शास्त्र और अभयके भेदसे जो चार प्रकारका दान है, वह दातव्य कहलाता है, ऐसा उपासकाध्ययनमें कहा गया है ॥ २३३॥

> श्रसणं पाणं खाइमं साइयमिदि चउविहो वराहारो । पुरुकुत-पाव-विहाणेहिं तिविहपत्तस्स दायब्वो ।।२३४।।

अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य ये चार प्रकारका श्रेष्ठ आहार पूर्वोक्त नवधा भित्तसे तीन प्रकारके पात्रको देना चाहिए ॥ २३४॥

श्रद्दबुडु-बाल-मूर्यंध-बहिर-देसंतरीय-रोडाणं । जहजोगां दायन्वं करुणादाण ति भणिऊण ॥२३५॥

अति वृद्ध, बालक, मूक (गूँगा) अंध, विधर (बिहरा) देशान्तरीय (परदेशी) और रोगी दरिद्री जीवोंको 'करुणादान दे रहा हू' ऐसा कहकर अर्थात् समफ्रकर यथायोग्य आहार आदि देना चाहिए ॥ २३५॥

उववास-वाहि-परिसम-किलेस-"परिपीडयं मुखेऊण । पत्थं सरीरजोगां भेसजदायां पि दायन्वं ॥२३६॥

उपवास, व्याधि, परिश्रम और क्लेशसे परिपीड़ित जीवको जानकर अर्थात् देखकर शरीरके योग्य पथ्यरूप औषधदान भी देना चाहिए ॥ २३६ ॥

> श्रागम-सत्थाइं लिहाविऊण दिज्जंति जं जहाजोगं। तं जारा-सत्थदाणं जियावयराज्यावयं च तहा ॥२३७॥

जो आगम-शास्त्र लिखाकर यथायोग्य पात्रोंको दिये जाते है, उसे शास्त्रदान जानना चाहिए। तथा जिन-वचनोंका अध्यापन कराना-पढाना भी शास्त्रदान है।। २३७॥

> जं कीरइ परिस्क्ला चिन्नं मरण-भयभीवृजीवाणं । तं जाणा श्रभयदाणं सिहामचिं सम्बदाणाणां ॥२३=॥

मरणसे भयभीत जीवोंका जो नित्य परिरक्षण किया जाता है, वह सर्व दानोंका शिखा-मणिरूप अभयदान जानना चाहिए ॥ २३८॥

### दानफल-वर्णन

अययाशियो वि जम्हा कर्ज या कुर्याति शिष्फलारं भं। तम्हा दार्यस्स फर्ज समासदो वययाहस्सामि ॥२३९॥

चूँकि, अज्ञानीजन भी निष्फल आरम्भवाले कार्यको नहीं करते हैं, इसलिए मैं दानका फल संक्षेपसे वर्णन करूंगा ॥ २३९॥

१ झ. व. एवं। २ इ. वचड्, । ३ दरिहासास्। ४ झ. पडि०।

जह उत्तमिम खित्ते<sup>!</sup> पइयखमययां सुबहुफलं होइ। तह दायफलं खेयं दिययां तिविहस्स पत्तस्स ॥२४०॥

जिस प्रकार उत्तम खेतमे बोया गया अन्न बहुत अधिक फलको देता है, उसी प्रकार त्रिविध पात्रको दिये गये दानका फल जानना चाहिए ॥ २४० ॥

जह मिल्समिम्म खित्ते अप्पफलं होइ वावियं बीयं। मिल्समिफलं विजासह कुपत्ति दिण्यं तहा दाणं॥२४१॥

जिस प्रकार मध्यम खेतमें बोया गया बीज अल्प फल देता है, उसी प्रकार कुपात्रमें दिया गया दान मध्यम फलवाला जानना चाहिए ॥ २४१ ॥

जह ऊसरम्मि खित्ते पइयण्बीयं ए किं पि 'रुहेइ। फलविजियं वियाण्ह न्य्रपत्तिहरण्ं तहा दाणं।।२४२।।

जिस प्रकार ऊसर खेतमे बोया गया बीज कुछ भी नही ऊगता है उसी प्रकार कुपात्रमें दिया गया दान भी फल-रहित जानना चाहिए ॥ २४२ ॥

कम्हि 'त्रपत्तविसेसे दिश्यां दाणं दुहावहं हो । जह विसहरस्स दिण्यां तिन्वविसं जायए खीरं ।।२४३॥

प्रत्युत किसी अपात्रविशेषमे दिया गया दान अत्यन्त दुःखका देनेवाला होता है। जैसे विषधर सर्पको दिया गया दूध तीव्र विषरूप हो जाता है।। २४३।।

मेहावीणं पुसा सामरणपरूवशा मए उत्ता । इर्षिह पभगामि फर्लं समासन्नो मंदुबुद्धीणं ॥२४४॥

मेधावी अर्थात् बुद्धिमान् पुरुषोंके लिए मैने यह उपर्युवत दानके फलका सामान्य प्ररूपण किया है। अब मन्दबुद्धिजनोंके लिए संक्षेपसे (किन्तु पहलेकी अपेक्षा विस्तारसे) दानका फल कहता हूं।। २४४।।

मिच्छादिही भद्दो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते । तस्स फलेणुववज्जइ स्रो उत्तमभोयभूमीसु ॥२४५॥

जो मिथ्यादृष्टि भद्र अर्थात् मन्दकषायी पुरुष उत्तम पात्रमें दान देता है, उसके फलसे वह उत्तम भोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २४५॥

जो मिक्सिमिम पत्तिम देह दाणं खु वामदिही वि । सो मिक्सिमासु जीवो उपपन्जइ भोयभूमीसु ॥२४६॥

जो मिथ्यादृष्टि भी पुरुष मध्यम पात्रमे दान देता है, वह जीव मध्यम भोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २४६ ॥

जो पुरा जहण्यापत्तिम्म देह दार्या तहाविहो वि णरो । जायह फलेगा जहरणासु भोयभूमीसु सो जीवो ॥२४७॥

और जो तथाविध अर्थात् उक्त प्रकारका मिथ्यादृष्टि भी मनुष्य जवन्य पात्रमें दान को देता है, वह जीव उस दानके फलसे जघन्य भोगभूमियोंमे उत्पन्न होता है ॥ २४७॥

> जायइ कुपत्तदाखेंचा वामदिद्वी कुभोयभूमीसु । श्रसुमोयणेंचा तिरिया वि उत्तद्वाचां जहाजोग्गं ॥२४८॥

मिथ्यादृष्टि जीव कुपात्रको दान देनेसे कुभोगभूमियोमे उत्पन्न होता है। दानकी अनुमोदना करनेसे तिर्यञ्च भी यथायोग्य उपर्युक्त स्थानोंको प्राप्त करते हैं, अर्थात् मिथ्या-दृष्टि तिर्यञ्च उत्तम पात्र दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें, मध्यम पात्रदानकी अनु-

१,२,३, झ.ब. छित्ते। ४ झ. किंचिरु होह्, ब. किंपि विरु होह्। ५ झ. ब. उपत्त०। ६ प्रतिषु 'मेहाविऊरा' इति पाठः।

मोदनासे मध्यम भोगभूमिमें, जघन्य पात्रदानकी अनुमोदनासे जघन्य भोगभूमिमें जाता है । इसी प्रकार कुपात्र और अपात्र दानकी अनुमोदना से भी तदनुकूल फलको प्राप्त होता है ।। २४८ ।।

बद्धाउगा सुदिही<sup>र</sup> श्रगुमोयग्गेगा तिरिया वि । णियमेगुववज्जंति य ते उत्तममोगभूमीसु ॥२४९॥

बद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि अर्थात् जिसने मिथ्यात्व अवस्थामें पहिले मनुष्यायुको बांध लिया है, और पीछे सम्यग्दर्शनको उत्पन्न किया है, ऐसे मनुष्य पात्रदान देनेसे और उक्त प्रकार के ही तिर्यञ्च पात्र-दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे वे उत्तम भोगभू मियोंमे उत्पन्न होते है।। २४९।।

तत्थ वि दहप्पयारा कप्पदुमा दिंति उत्तमे भोए । खेत्त<sup>र</sup>सहावेगा सया पुन्विज्ञयपुण्यासहियाणं ॥२५०॥

उन भोगभूमियोंमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं, जो पूर्वीपार्जित पुण्य-संयुक्त जीवों को क्षेत्रस्वभावसे सदा ही उत्तम भोगोंको देते हैं ॥ २५० ॥

> मज्जंग-तूर-भूसण्-जोइस-गिह-भायणंग-दीवंगा । वत्थंग-भोयणंगा मालंगा सुरतक दसहा ॥२५१॥

मद्यांग, तूर्याग, भूषणांग, ज्योतिरग, गृहांग, भाजनांग, दीपांग, वस्त्रांग, भोजनांग और मालांग ये दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं ।। २५१।।

श्रइसरसमइसुगंधं दिहं<sup>र</sup> चिय जं<sup>र</sup> जर्णेह श्रहिलासं। इंदिय-बल्पुद्वियरं मर्जागा पाणयं दिति ॥२५२॥

अति सरस, अति सुगंधित, और जो देखने मात्रसे ही अभिलाषाको पैदा करता है, ऐसा इन्द्रिय-बलका पुष्टिकारक पानक (पेय पदार्थ) मद्यांगवृक्ष देते हैं ॥ २५२॥

तय-वितय घणं सुसिरं वजां तूरंगपायवा दिंति । वरमञ्ड-कुंडलाइय-ग्राभरणं भूसणादुमा वि ॥२५३॥

तूर्यांग जातिके कल्पवृक्ष तत, वितत, घन और सुषिर स्वरवाले बाजोंको देते है। भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम मुकुट, कुडल आदि आभूषणोंको देते है।। २५३।।

ससि-स्रपयासात्रो त्रहियपयासं कुर्णति जोइदुमा । गागाविहपासापु दिंति सया गिहदुमा दिन्वे ॥२५४॥

ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्ष चन्द्र और सूर्यंके प्रकाशसे भी अधिक प्रकाशको करते हैं। गृहांगजातिके कल्पवृक्ष सदा नाना प्रकारके दिव्य प्रासादों (भवनों) को देते हैं।।२५४।।

कचोल'-कलस-थालाइयाइं भायणादुमा पयच्छंति । उज्जोयं दीवदुमा कुणंति गेहस्स मज्ज्ञम्मि ॥२५५॥

भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष वाटकी, कलश, थाली आदि भाजनोंको देते हैं। दीपांग जातिके कल्पवृक्ष घरके भीतर प्रकाशको किया करते हैं।। २५५।।

वर-पट-चीण-खोमाइयाइं वत्थाइं दिंति वत्थदुमा । वर-चउविहमाहारं भोयणारुक्खा पयच्छेति ।।२५६॥

वस्त्रांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम रेशमी, चीनी और कोशे आदिके वस्त्रोंको देते है। भोजनांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम चार प्रकारके आहारको देते हैं।। २५६।।

१ इ. सिंद्दी, व. सिंद्दी। २ झ. ब. छित्त०। इ. छेत्त०। ३ झ. प. दिदृविय। ४ झ. जें इति पाठो नास्ति। ५ व. कॅनोल।

वर बहुल<sup>१</sup> परिमलामोयमोइयासामुहाउ मालास्रो । मालादुमा पयच्छुंति विविहकुसुमेहिं रह्यास्रो ॥२५७॥

मालांग जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारके पुष्पोंसे रची हुई और प्रवर, बहुल, परिमल सुगंधसे दिशाओंके मुखोंको सुगंधित करनेवाली मालाओंको देते है ।। २५७ ।।

> उक्किट्टभोयभूमीसु जे शारा उदय-सुज्ज-समतेया । छृधसुसहस्सुतुंगा हुंति तिपछाउगा सन्वे ॥२५८॥

उत्तम भोगभूमियोंमे जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वे सब उदय होते हुए सूर्यके समान तेजवाले, छह हजार धनुष ऊंचे और तीन पल्यकी आयुवाले होते हैं ॥ २५८ ॥

> देहस्सुचर्तं मिक्समासु चत्तारि धयुसहस्साइं। पछायाि दुयिया श्राऊ पुरिंग्दुसमप्पहा पुरिसा ॥२५६॥

मध्यम भोगभूमियोंमें देहकी ऊंचाई चार हजार धनुष है, दो पल्यकी आयु है, और सभी पुरुष पूर्णचन्द्रके समान प्रभावाले होते हैं ॥ २५९॥

दोधणुसहस्सुतुंगा मणुया पञ्जाउगा जहरूगासुं। उत्तत्तकण्यवरुणां हवंति पुरुणाणुभावेण ॥२६०॥

जवन्य भोगभूमियोंमें पुण्यके प्रभावसे मनुष्य दो हजार धनुष ऊचे, एक पत्यकी आयु-वाले और तपाये गये स्वर्णके समान वर्णवाले होते हैं ॥ २६० ॥

> जे पुरा कुभोयभूभीसु सक्तर-समसायमद्वियाहारा । फज्ज-पुरफाहारा केई तत्थ पछाउगा सन्वे ॥२६१॥

जो जीव कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते है, उनमेंसे कितने ही वहांपर स्वभावतः उत्पन्न होनेवाली शक्करके समान स्वादिष्ट मिट्टीका आहार करते है, और कितने ही वृक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले फल-पुष्पोंका आहार करते हैं और ये सभी जीव एक पल्यकी आयुवाले होते है।।२६१।।

> जायंति जुयल-जुयला उरावरणादिगोहिं जोव्वयां तेहिं। समचउरससंठाणा वरवजसरीरसंघयणां ॥२६२॥ बाहत्तरि<sup>र्</sup>कलसहिया चउसिट्टगुरणिरणया तणुकसाया। बत्तीसलक्लराधरा उज्जमसीला विशीया य ॥२६३॥ णवमासाउगि सेसे गञ्मं धरिऊर्ण सुइं समयन्हि। सुहिमक्क्षणा मरित्ता शियमा देवतु पावंति॥२६॥॥

भोगभूमिमें जीव युगल-युगिलया उत्पन्न होते हैं और वे उनचास दिनोंमें यौवन दशाको प्राप्त हो जाते हैं। वे सब समचतुरस्न संस्थानवाले और श्रेष्ठ वज्रवृषभशरीरसंहननवाले होते हैं।। २६२।। वे भोगभूमियां पुरुष जीव बहत्तर कला-सिहत और स्त्रियां चौसठ गुणों से समन्वित, मन्दकषायी, बत्तीस लक्षणोंके धारक, उद्यमशील और विनीत होते हैं।। २६३।। नौ मास आयुके शेष रह जानेपर गर्भको धारण करके प्रसूति-समयमे सुख मृत्युसे मरकर नियमसे देवपनेको पाते है।। २६४।।

जे पुरा सम्माइद्वी विरयाविरया वि तिविहपत्तस्स । जायंति दाराफलम्रो कप्पेसु महद्विया देवा ॥२६५॥

१ व. वहल । २ इ. सहसा तुंगा । ३ म. उत्तमकचर्यावरणा । ४. इ—मद्वियायारा । ५ म.—संहराणा । ६ इ. वावत्तर, भ. व. वावत्तरि । ७. इ सूय० ।

. जो अविरत सम्यग्दृष्टि और देशसयत जीव हैं, वे तीनों प्रकारके पात्रोंको दान देनेके फलसे स्वर्गोमें महिद्धक देव होते हैं ॥ २६५ ॥

श्रन्छरसयमज्मगया तत्थाखहविऊरा विविहसुरसोक्खं। तत्तो चुया समाखा<sup>र</sup> मंडलियाईसु जायंते<sup>2</sup>।।२६६॥

वहांपर सैकड़ों अप्सराओंके मध्यमे रहकर नाना प्रकारके देव-सुखोंको भोगकर आयुक्ते अन्तमे वहासे च्युत होकर मांडलिक राजा आदिकोंमे उत्पन्न होते है ॥ २६६॥

> तत्थ वि बहुष्पयारं मणुयसुहं सुंजिऊष गिविवाघं । विगदमया वेरमाकारणं किंचि दृहृषा ॥२६७॥ पिंडबुद्धिऊषा चङ्ऊषा शिविसिरिं संजमं च चित्तृषा । उप्पाङ्ऊषा गाणं केई गच्छंति णिक्वाणं ॥२६८॥ अण्णे उ सुदेवत्तं सुमाणुसत्तं पुणो पुणो लहिऊण । सत्तद्वभवेहि तश्रो करंति कम्मक्खयं णियमा ॥२६९॥

वहांपर भी नाना प्रकारके मनुष्य-सुखोंको निर्विष्टन भोगकर भय-रहित होते हुए वे कोई भी वैराग्यका कारण देखकर प्रतिबुद्धित हो, राज्यलक्ष्मीको छोड़कर और संयमको ग्रहण कर कितने ही केवलज्ञानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त होते हैं और कितने ही जीव सुदेवत्व और सुमानुषत्वको पुनः पुन प्राप्तकर सात-आठ भवके पश्चात् नियमसे कर्मक्षयको करते हैं ॥ २६७-२६९ ॥

एवं पत्तविसेस दाणविहाणं फलं च णाऊण । ऋतिहिस्स संविभागो कायच्वो देसविरदेहिं ॥२७०॥

इस प्रकार पात्रकी विशेषताको, दानके विधानको और उसके फलको जानकर देश-विरती श्रावकोंको अतिथिका संविभाग अर्थात् दान अवश्य करना चाहिए ॥ २७०॥

### सल्लेखना-वर्धान

धरिऊण बत्धमेत्तं परिगाहं छंडिऊण श्रवसेसं। सगिहे जिणालए वा तिविहाहारस्स वोसरणं।।२७१॥ जं कुणह गुरुसयासिम<sup>६</sup> सम्ममालोइऊण तिविहेण। सल्लेखणं चउत्थं सुत्ते सिक्खावय भणियं।।२७२॥

वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर और अविशष्ट समस्त परिग्रहको छोड़कर अपने ही घरमें अथवा जिनालयमें रहकर जो श्रावक गुरुके समीपमें मन-वचन-कायसे अपनी भले प्रकार आलोचना करके पानके सिवाय शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करता है, उसे उपासका-ध्ययनसूत्रमें सल्लेखना नामका चौथा शिक्षाव्रत कहा गया है ॥ २७१-२७२ ॥

एव वारसमेयं वयठाणं विण्णयं मए विदियं । सामाइयं वहंजां <sup>८</sup> ठाणां संखेवच्चो वोच्छं ॥२७३॥

इस प्रकार बारह भेदवाले दूसरे व्रतस्थानका मैने वर्णन किया। अब सामायिक नामके तीसरे स्थानको मैं संक्षेपसे कहूंगा ॥ २७३॥

३ इ. समाया, म. समासा । २ प. जार्यति । ३ व. विगर्डमयाह । ४ व. लहिश्रो । ५ प. विरएहिं। ६ इ. पद्मासिम्मि । ७ इ. विड्यं, व. बीयं । म् इ. तह्यं, म. तिदीयं ।

#### सामायिकप्रतिमा

\*होऊण सुई चेइयगिहम्मि सगिहे व चेइयाहिमुहो । श्रयणत्थ सुइपएसे पुग्वमुहो उत्तरमुहो वा ।।२७४।। जिणवयण-धम्म-चेइय-परमेट्टि-जिणालयाण णिच्चंपि । जं वंदणं तियालं कीरह¹ सांमाइयं तं खु ।।२७५।।

स्नान आदिसे शुद्ध होकर चैत्यालयमे अथवा अपने ही घरमे प्रतिमाके सन्मुख होकर, अथवा अन्य पिवत्र स्थानमे पूर्वमुख या उत्तरमुख होकर जिनवाणी, जिनधर्म, जिनबिस्ब, पच परमेष्ठी और कृत्रिम-अकृत्रिम जिनालयोंकी जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती है, वह सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान है ॥ २७४–२७५॥

काउस्सगाम्हि ठिश्रो लाहालाहं च सत्तु-मित्तं च । सजोय-विष्पजोयं तिण-कंचण चंदण वार्सिं ॥२७६॥ जो पस्सइ समभावं मणिम्म धरिऊण पंचणवयारं । वर-श्रद्धपाडिहेरेहिं संजुयं जिणसङ्वं च ॥२७७॥ सिद्धसङ्वं मायइ श्रद्धवा झाणुत्तमं ससंवेयं । खणमेकमविचलंगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥२७०॥

जो श्रावक कायोत्सर्गमें स्थित होकर लाभ-अलाभको, शत्रु-मित्रको, इष्टिवियोग-अनिष्ट संयोगको, तृण-कांचनको, चन्दनको और कुठारको समभावसे देखता है, और मनमें पंच नमस्कारमंत्रको धारण कर उत्तम अष्ट प्रातिहार्योसे सयुक्त अर्हन्तजिनके स्वरूपको और सिद्ध भगवान्के स्वरूपको ध्यान करता है, अथवा सवेग-सिहत अविचल-अंग होकर एक क्षण को भी उत्तम ध्यान करता है, उसके उत्तम सामायिक होती है ।। २७६-२७८ ।।

> एवं तइयं ठाणं भणियं सामाइयं समासेण । पोसहविहिं चडस्थं ठाणं एत्तो पवक्खामि ॥२७९॥\*

इस प्रकार सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान संक्षेपसे कहा । अब इससे आगे प्रोषधविधि नामके चौथे प्रतिमास्थानको कहूंगा ।। २७९ ।।

#### **प्रो**षधप्रतिमा

उत्तम-मज्झ-जहरण्<sup>र</sup> तिविहं पोसहविहाणमुहिट्टं। सगसत्तीए मासस्मि चडस्सु पब्वेसु<sup>र</sup> कायब्व ॥२८०॥†

उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषध-विधान कहा गया है। यह श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार एक मासके चारो पर्वोमें करना चाहिए ॥ २८० ॥

<sup>१ स. करेइ । २ कुठारं । ३ इ. मज्झम-जहर्गा । ४ प. पञ्चसु ।
\* वैयम्रथं त्रिविधं त्यक्त्वा त्यक्त्वाऽऽरम्भविष्प्रहम् ।
स्नानादिना विशुद्धांगशुद्ध्या सामायिकं भजेत् ॥१६४॥
गेहे जिनालयेऽन्यत्र प्रदेशे वाऽनघे शुचौ ।
उपविष्टः स्थितो वापि योग्यकालसमाश्रितम् ॥१६४॥
कायोत्सर्गस्थितो भूत्वा ध्यायेत्पंचपदीं हृदि ।
गुरून् पञ्चाथवा सिद्धस्वरूपं चिन्तयेत्सुधीः ॥१६७॥
† मासे चत्वारि पर्वाणि प्रोषधाख्यानि तानि च ।
यत्तन्नोपोषणं प्रोषधोपवासस्तदुच्यते ॥१६९॥—गुण् श्राव०</sup> 

सत्तमि-तेरसि दिवसम्मि अतिहिज्जभोयणावसाणिमा । भोत्तण भंजणिजं तत्थ वि काऊण महसुद्धि ॥२८१॥ पक्खालिऊण वयण कर-चरगो णियमिऊण तत्थेव । पच्छा जिणिदभवण गंतुण जिण णमंसित्ता ।।२८२।। गुरुपुरस्रो किदियम्मं<sup>१</sup> वंदणपुरुवं कमेण काऊण । गुरुसक्खियम्बवासं गहिऊण चउव्विह विहिणा ॥२८३॥ वायण-कहाणुपेहण-सिक्खावण-चिंतणीवश्रोगेहिं। गोऊण दिवससेस श्रवरागिहयवंदण किचा ॥२८४॥ रयणि समयम्हि ठिचा काउस्सगोण णिययसत्तीए । पडिलेहिऊण भूमिं श्रप्पपमारोण संथार ।।२८५॥ दाऊण किंचि रत्तिं सहऊणां जिणालए णियघरे वा। श्रहवा सयलं रत्तिं काउस्सगोण योऊण ॥२८६॥ पचसे उद्विता वदणविहिणा जिएां णमंसित्ता। तह - दब्व-भावपुज जिण-सुय-साहुण काऊण ।।२८७॥ उत्तविहारोण तहा दियहं रितं पुणो वि गमिऊण। पारणदिवसिम पुणो पूर्व काऊण पुन्व व ॥२८८॥ गंतुण णिययगेहं श्रतिहिविभागं च तत्थ काऊण । जो अजइ तस्स फुड पोसहविहि उत्तमं होइ।।२८९॥ \*

सप्तमी और त्रयोदशीके दिन अतिथिजनके भोजनके अन्तमें स्वयं भोज्य वस्तुका भोजनकर और वहींपर मुख-शुद्धिको करके, मुखको और हाथ-पैरोंको घोकर वहांपर ही उपवास सम्बन्धी नियम करके पश्चात् जिनेन्द्र-भवन जाकर और जिनभगवान्को नमस्कार करके, गुरुके सामने वन्दनापूर्वक कमसे कृतिकर्मको करके, गुरुकी साक्षीसे विधिपूर्वक चारों प्रकारके आहारके त्यागरूप उपवासको ग्रहण कर शास्त्र-वाचन, धर्मकथा-श्रवण-श्रावण, अनुप्रेक्षा-चिन्तन, पठन-पाठन आदिके उपयोग द्वारा दिवस व्यतीत करके तथा आपराह्निक-वंदना करके, रात्रिके समय अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सर्गसे स्थित होकर, भूमिका प्रतिलेखन (संशोधन) करके, और अपने शरीरके प्रमाण विस्तर लगाकर रात्रिमे कुछ समय तक जिनालय अथवा अपने घरमें सोकर, अथवा सारी रात्रि कायोत्सर्गसे बिताकर प्रातःकाल उठकर वंदनाविधिसे जिन भगवान्को नमस्कार कर, तथा देव, शास्त्र और गुरुकी द्वव्य वा भावपूजन करके पूर्वीक्त विधानसे उसी प्रकार सारा दिन और सारी रात्रिको फिर

<sup>१ व. किरियम्म । † ध. म. व. प्रतिषु 'णाऊण्' इति पाटः ।
\* उत्तमो मध्यमश्रेव जघन्यश्रेति स त्रिधा ।
यथाशक्तिविधातव्यः कर्मनिर्मूळनचमः ॥१७०॥
सप्तम्यां च त्रयोद्द्रयां जिनाचौ पात्रसिक्तयाम् ।
विधाय विधिवचैकमकं शुद्धवपुस्ततः ॥१७९॥
गुर्वादिसन्निधि गस्ता चतुराहारवर्जनम् ।
स्वोक्तस्य निखिलां रात्रिं नयेच सत्कथानकैः ॥१७२॥
प्रातः पुनः शुचिर्मूत्वा निर्माप्याहेत्पूजनम् ।
सोत्साहस्तदहोरात्रं सद्ध्यानाध्ययनैर्नयेत् ॥१७३॥
तत्पारणान्हि निर्माप्य जिनाचौ पात्रसिक्तयाम् ।
स्वयं वा चैकमकं यः कुर्यात्तस्योत्तमो हि सः ॥१७४॥</sup> 

भी बिताकर पारणाके दिन अर्थात् नवमी या पूर्णमासीको पुनः पूर्वके समान पूजन करके तत्पश्चात् अपने घर जाकर और वहां अतिथिको आहारदान देकर जो भोजन करता है, उसके निश्चयसे उत्तम प्रोषधिविधि होती है ॥ २८१–२८९ ॥

\* जह उक्कस्तं तह मिन्समं वि पोसहविहाणमुिह्यं। णवर विसेसो सिललं छंडितां वज्जए सेस ॥२९०॥ मुणिऊण गुरुवक्जां सावज्जविविज्जय णियारंभ। जह कुणइ ति पि कुजा सेस पुरुवं व णायन्वं॥२९१॥

जिस प्रकारका उत्कृष्ट प्रोषध विधान कहा गया है, उसी प्रकारका मध्यम प्रोषध विधान भी जानना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि जलको छोड़कर शेष तीनों प्रकारके आहारका त्याग करना चाहिए।। २९०।। ज़रूरी कार्यको समभकर सावद्य-रहित अपने घरू आरम्भको यदि करना चाहे, तो उसे भी कर सकता है। किन्तु शेष विधान पूर्वके समान ही जानना चाहिए।। २९१।।

श्रायंबिस<sup>र</sup> णिव्वयङी<sup>३</sup> एयद्वाणं च एयभत्तं वा १ जं कीरङ् तं णेयं जहराणयं पोसहविहाणं ।।२९२॥\*

जो अष्टमी आदि पर्वके दिन आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान, अथवा एकभवतको करता है, उसे जघन्य प्रोषध विधान जानना चाहिए ॥२९२॥ (विशेषार्थ परिशिष्टमें देखो ।)

†सिरयहाणुम्बद्दण-गंध-मञ्जकेसाइदेहसंकप्णं । श्र्यणं पि रागहेउं विवज्जए पोसहदिणस्मि ॥२९३॥

प्रोषधके दिन शिरसे स्नान करना, उवटना करना, सुगंधित द्रव्य लगाना, माला पह-नना, बालों आदिका सजाना, देहका संस्कार करना, तथा अन्य भी रागके कारणोंको छोड़ देना चाहिए ॥ २९३ ॥

> एवं चडत्थठाणं विविश्णियं पोसहं समासेण । एतो कमेण सेसाणि सुणह संखेवत्रो वौच्छं ॥२९४॥

इस प्रकार प्रोषध नामका चौथा प्रतिमास्थान संक्षेपसे वर्णन किया। अब इससे आगे शेष प्रतिमा-स्थानोंको संक्षेपसे कहूंगा, सो सुनो ॥ २९४॥

#### सचित्तत्यागप्रतिमा

जं विजिज्जह हरिणं तुय -पत्त-पवाल-कंद-फल-बीयं। श्रम्पासुग च सिललं सिचित्तिणिवितित तं ठाणं॥२६५॥‡

१ व. छुड्डिसा । २ आयंबिल—अम्लं चतुर्थो रसः, स एव प्रायेण व्यंजने यत्र भोजने श्रोदन-कुरुमाष-सक्तुप्रभृतिके तदाचामाम्लम् । श्रायंबिलमपि तिविहं उक्किट्ट-जहरूरण-मिल्फिमद्एहिं । तिविहं जं विउलपूवाइ पकप्पए तत्थ ॥१०२॥ मिय-सिंधव-सुंठि मिरीमेही सोवच्चलं च विडलवरो । हिंगुसुगंधिसु पाए पकप्पए साइयं वत्थु ॥१०३॥ श्रभिधानराजेन्द्र । ३ व. शिग्धियडी । ४ इ. म. तय० ।

 <sup>#</sup> मध्यमोऽिप भवेदेवं स त्रिधाहारवर्जनम् ।
 जलं मुक्त्वा जघंन्यस्त्वेकभक्तादिरनेकधा ॥१७५॥
 † स्नानमुद्धक्तं नं गन्धं माल्यं चैव विलेपनम् ।
 यचान्यद् रागहेतुः स्याद्रक्यं तत्क्षोषधोऽिखलम् ॥१७६॥
 ‡ मूळं फलं च शाकादि पुष्पं बीजं करीरकम् ।
 अप्रासुकं स्यजेन्नीरं सचित्तविरतो गृही ॥१७८॥——गुण० आव०

. जहांपर हरित त्वक् (छाल) पत्र, प्रवाल, कंद, फल, बीज, और अप्रासुक जल त्याग किया जाता है, वह सचित्त-विनिवृत्तिवाला पांचवां प्रतिमास्थान है ॥ २९५॥

# रात्रिभुक्तित्यागप्रतिमा

मण-वयण-काय-कय-<sup>र</sup>कारियाणुमोएहिं मेहुणं णवधा । दिवसम्मि जो विवजह गुणम्मि सो सावश्रो छुट्टो ।।२६६।। [१]

जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना, इन नौ प्रकारोंसे दिनमे मैथुन-का त्याग करता है, वह प्रतिमारूप गुणस्थानमे छठा श्रावक है, अर्थात् छठी प्रतिमाधारी है ॥२९६॥

## ब्रह्मचर्यप्रतिमा

पुन्वुत्तणविद्याणं पि मेहुणं सन्वदा<sup>र</sup> विवज्ज तो । इत्थिकहाइणिवित्तो<sup>र</sup> सत्तमगुणवभयारी सो ॥२९७॥[२]

जो पूर्वोक्त नौ प्रकारके मैथुनको सर्वदा त्याग करता हुआ स्त्रीकथा आदिसे भी निवृत्त हो जाता है, वह सातवें फ़्रिनारूप गुणका धारी ब्रह्मचारी श्रावक है ।। २९७ ।।

# **आरम्भनिवृत्तप्रतिमा**

ज किंचि गिहारभं बहु थोगं वा सया विवज्ञे ह । श्रारभणियत्तमई सो श्रद्धमु सावश्रो भणिश्रो ॥२९८॥[३]

जो कुछ भी थोड़ा या बहुत गृहसम्बन्धी आरम्भ होता है, उसे जो सदाके लिए त्याग करता है, वह आरम्भसे निवृत्त हुई है बुद्धि जिसकी, ऐसा आरम्भत्यागी आठवां श्रावक कहा गया है ॥२९८॥

# परिग्रहत्यागमतिमा

मोत्तृण वत्थमेत परिगाहं जो विवज्जए सेसं। तत्थ वि सुन्छं ण करेह जाणइ सो सावश्चो णवमो ॥२९९॥[४]

जो वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर शेष सब परिग्रहको छोड़ देता है और स्वीकृत वस्त्र-मात्र परिग्रहमे भी मूर्च्छा नही करता है, उसे परिग्रहत्यागप्रतिमाधारी नवां श्रावक जानना चाहिए ॥ २९९॥

# अनुमतित्यागप्रतिमा

पुद्दो वाऽषुद्दो वा णियगेहि परेहिं च सगिहकजमि । श्रग्रुमणणं जो ग कुणइ वियाण सो सावश्रो दसमो ॥३००॥[५]

- १ वं. किरियाणु०। २ व. सन्वहा। ३ म. व. शियत्तो। ४ म. थोवं।
  - [१] स दिवा-ब्रह्मचारी यो दिवा स्त्रीसंगमं त्यजेत् ।
  - [२] स सदा ब्रह्मचारी यः स्त्रीसंगं नवधा त्यजेत् ॥ १७९॥
  - [३] सः स्यादारम्भविरतो विरमेद्योऽखिंबाद्यि । पापहेतोः सदाऽऽरम्भात्सेवाकृष्यादिकात्सदा ॥१८०॥
  - [४] निर्मुंच्छे वस्त्रमात्रं यः स्वीकृत्यं निखिलं त्यजेत्। बाह्यं परिप्रहं स स्याह्निस्कस्तु परिप्रहात्॥१८१॥
  - [५] प्रष्टोऽष्ट्रष्टोऽपि नो देत्तेऽनुमति पापहेतुके। ऐहिकाखिलकार्ये योऽनुमतिविरतोऽस्तु सः॥१८२॥—गुण० श्राव०

स्वजनोंसे और परजनोंसे पूछा गया, अथवा नही पूछा गया जो श्रावक अपने गृह-सम्बन्धी कार्यमे अनुमोदना नही करता है, उसे अनुमितत्याग प्रतिमाधारी दसवां श्रावक जानना चाहिए ॥ ३०० ॥

#### उद्दिष्टत्यागप्रतिमा

एयारसम्मि ठाणे उक्तिहो सावश्रो हवे दुविहो। वत्थेक्तधरो पढमो कोवीणपरिग्गहो विदिश्रो<sup>र</sup>।।३०१।।(१)

ग्यारहवे प्रतिमास्थानमें गया हुआ मनुष्य उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। उसके दो भेद है, प्रथम एक वस्त्रका रखनेवाला और दूसरा कोपीन (लगोटी) मात्रपरिग्रहवाला॥३०१॥

**#धिम्मल्लाणं चयणं करेइ कत्तरि छुरेण वा पढमो**। ठाणाइस् पडिलोहइ<sup>३</sup> उवयरणेण पयडण्पा ॥३०२॥ भुजेइ पाणिपत्तिम भायणे वा सइ समुबइद्दो । उववासं पुण णियमा चउन्विहं कुणइ पन्वेसु ।।३०३।। पक्लालिऊण पत्त पविसद्द चरियाय पंगणे ठिचा। 🖺 भणिऊण धम्मलाह जायइ भिक्लं सय चेव ।।३०४।। सिग्घं लाहालाहे ऋदीणवयणो णियसि ऊण तस्रो । श्ररणिम गिहे वच्चइ दरिसइ मोणेण काय वा ॥३०५॥ जइ श्रद्धवहें कोइ वि भणइ पत्थेइ भोयणं कुणह । भोत्तण णिययभिक्खं तस्सर्ग्णं भुंजए सेसं ॥३०६॥ श्रह ण भणइ तो भिक्लं भमेज णियपोटपुरणपमाणं । पच्छा एयिम गिहे जाएउज पासुगं सलिलं ॥३०७॥ जं किं पि पडियभिक्खं भुंजिउजो सोहिऊण जत्तेण। पनलालिऊण पत्तं गच्छिज्जो गुरुसयासम्मि ॥३०८॥ जह एवं ण रएउजो काउंरिसगिहम्मि<sup>६</sup> चरियाए। पविसत्ति एयभिक्खं पवित्तिशियमगां<sup>°</sup> ता कुउजा ॥३०६॥ गंतूरा गुरुसमीव पचक्लायां चउन्विहं विहिसा। गहिऊरा तत्रो सन्वं त्रालोचेन्जा पयत्रेग ॥३१०॥\*

प्रथम उत्कृष्टं श्रावक (जिसे कि क्षुल्लक कहते हैं) धम्मिल्लोंका चयन अर्थात् हजामत कैचीसे अथवा उस्तरेसे कराता है। तथा, प्रयत्नशील या सावधान होकर पीछी आदि उपकरण-से स्थान आदिका प्रतिलेखन अर्थात् संशोधन करता है।। ३०२।। पाणि-पात्रमें या थाली आदि भाजनमें (आहार रखकर) एक वार बैठकर भोजन करता है। किन्तु चारों पर्वोमे

१ भ. ब. बिह्म्रो। २ ब. वयणां। ३ ब. लेहरू मि। ४ ब. कायव्वं। ५ प. म्रह्नहे। ६ काउं रिसिगोहरण्मि । ७ घ. णियमेणां।

<sup>(</sup>१) गेहादि ज्याश्रमं त्यक्त्वा गुर्वन्ते व्रतमाश्रितः । भैक्याशीः यस्तपस्तप्येदुद्दिष्टविरतो हि सः ॥१८३॥

अ विद्यितिरतो द्वेघा स्यादाद्यो वस्त्रखण्डमाक् । संमूध्वेजानां वपनं कर्त्तनं चैव कारयेत् ॥१८४॥ गच्छेषाकारितो मोक्तुं कुर्यातद्गित्तां यथाशनम् । पाणिपान्नेऽन्यपान्ने वा भजेद्भुक्तिं निविष्टवान् ॥१८५॥ भुक्त्वा प्रचात्त्य पादं (त्रं) च गत्त्वा च गुरुसन्निधिम् । चतुर्धान्नपरित्यागं कृत्वाऽऽलोचनमाश्रयेत् ॥१८६॥—गुण् श्रा०

चतुर्विध आहारको त्यागकर उपवास नियमसे करता है ।। ३०३ ।। पात्रको प्रक्षालन करके चर्याके लिए श्रावकके घरमें प्रवेश करता है और आगनमें ठहरकर 'धर्म-लाभ' कहकर स्वयं ही भिक्षा मांगता है ।। ३०४।। भिक्षा-लाभके अलाभमें अर्थात् भिक्षा न मिलनेपर, अदीन-मख हो वहांसे शीघ्र निकलकर दूसरे घरमे जाता है और मौनसे अपने शरीरको दिखलाता हैं ।। ३०५ ।। यदि अर्ध-पथमे, अर्थात् मार्गके बीचमें ही कोई श्रावक मिले और प्रार्थना करे कि भोजन कर लीजिए तो पूर्व घरसे प्राप्त अपनी भिक्षाको खाकर, शेष अर्थात् जितना पेट खाली रहे, तत्प्रमाण उस श्रावकके अन्नको खावे ।। ३०६ ।। यदि कोई भोजनके लिए न कहे, तो अपने पेटके पूरण करनेके प्रमाण भिक्षा प्राप्त करने तक परिभ्रमण करे, अर्थात् अन्य अन्य श्रावकोंके घर जावे। आवश्यक भिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात् किसी एक घरमें जाकर प्रासुक जल मांगे ।। ३०७ ।। जो कुछ भी भिक्षा प्राप्त हुई हो, उसे शोधकर भोजन करे और यत्नके साथ अपने पात्रको प्रक्षालनकर गुरुके पासमें जावे ॥ ३०८ ॥ यदि किसी-को उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे, तो वह मुनियोंके गोचरी कर जानेके पश्चात् चर्याके लिए प्रवेश करे, अर्थात् एँक भिक्षाके नियमवाला उत्कृष्ट श्रावक चर्याके लिए किसी श्रावक जनके घरमें जावे और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले, तो उसे प्रवृत्ति-नियमन करना चाहिए, अर्थात् फिर किसीके घर न जाकर उपवास का नियम कर लेना चाहिए ॥ ३०९ ॥ पश्चात् गुरुके समीप जाकर विधिपूर्वक चतुर्विध (आहारके त्यागरूप) प्रत्याख्यान ग्रहण कर पूनः प्रयत्नके साथ सर्वदोषोंकी आलोचना करे।। ३१०।।

## एमेव होइ बिइश्रो यावरिविसेसो कुणिज्ज गियमेया। लोचं धरिज्ज पिच्छ्रं भुजिज्जो पाणिपत्तिमम ॥३११॥(१)

इस प्रकार ही अर्थात् प्रथम उत्कृष्ट श्रावकके समान ही द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक होता है, केवल विशेषता यह है कि उसे नियमसे केशोंका लोंच करना चाहिए, पीछी रखना चाहिए और पाणिपात्रमें खाना चाहिए ॥३११॥

## दियापिडम-वीरचरिया-तियालजोगेसु गात्थि श्रहियारो । सिद्धत-रहस्सागा वि श्रव्भयणां देसितरदाणां<sup>र</sup> ॥३१२॥(२)

दिनमें प्रतिमायोग धारण करना अर्थात् नग्न होकर दिनभर कायोत्सर्ग करना, वीर-चर्या अर्थात् मुनिके समान गोचरी करना, त्रिकाल योग अर्थात् गर्मीमें पर्वतके शिखरपर, बर-सातमें वृक्षके नीचे, और सर्दीमें नदीके किनारे ध्यान करना, सिद्धान्त-ग्रन्थोंका अर्थात् केवली, श्रुतकेवली-कथित गणधर, प्रत्येकबुद्ध और अभिन्नदशपूर्वी साधुओंसे निर्मित ग्रन्थोंका अध्ययन और रहस्य अर्थात् प्रायश्चित्त शास्त्रका अध्ययन, इतने कार्योमें देशविरती श्रावकोंका अधिकार नहीं है ॥ ३१२ ॥

> उद्दिष्टिपिंडविरस्रो दुवियण्पो सावस्रो समासेण । एयारसम्मि ठाणे भिणास्रो सुत्ताणुसारेण ॥३११॥

१ प. ब. विरयाणां।

<sup>(</sup>१) द्वितीयोऽपि भवेदेवं स तु कौपीनमात्रवान् । कुर्यांक्छोचं धरेस्पिच्छं पाणिपान्नेऽश्चनं भजेत् ॥१८७॥

<sup>(</sup>२) वीरचर्या-दिनच्छाया सिद्धान्ते निद्धसंश्रुतौ। त्रैकाज्ञिके योऽवयोगेऽस्य विद्यते नाधिकारिता॥१८८॥

ग्यारहवें प्रतिमास्थानमें उपासकाध्ययन-सूत्रके अनुसार संक्षेपसे मैने उद्दिष्ट आहार-के त्यागी दोनों प्रकारके श्रावकोंका वर्णन किया ॥ ३१३॥

## रात्रिभोजनदोष-वर्णन

एयारसेसु पढमं वि<sup>र</sup> जदो शिसिमोयणं कुणंतस्स । ठाणं ण ठाइ<sup>3</sup> तम्हा शिसिसुत्तिं परिहरे शियमा ॥३१४॥

चूँकि, रात्रिको भोजन करनेवाले मनुष्यके ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे पहली भी प्रतिमा नहीं ठहरती है, इसलिए नियमसें रात्रिभोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१४॥

> चम्महि-कीड-उंदुर्ं-भुयंग-केसाइ श्रसणामज्यसमा । पडियं णा किं पि पस्सइ भुंजइ सन्नां पि णिसिसमये ॥३१५॥

भोजनके मध्य गिरा हुआ चर्म, अस्थि, कीट-पतंग, सर्प और केश आदि रात्रिके समय कुछ भी नही दिखाई देता है, और इसलिए रात्रिभोजी पुरुष सबको खा जाता है ॥ ३१५॥

दीउ॰जोयं जइ कुणइ तह वि चउरिंदिया अपरिमाणा। णिवडंति दिद्विराएण मोहिया असणमञ्मस्मि ॥३१६॥

यदि दीपक जलाया जाता है, तो भी पतंगे आदि अगणित चतुरिन्द्रिय जीव दृष्टिराग-से मोहित होकर भोजनके मध्यमें गिरते हैं ॥ ३१६॥

इयएरिसमाहारं भुंजंतो ग्रादणासमिह लोए। पाउणइ परभवम्मि चउगइ संसारदुक्खाइं॥३१७॥

इस प्रकारके कीट-पतंगयुक्त आहारको खानेवाला पुरुष इस लोकमें अपनी आत्मा-का या अपने आपका नाश करता है, और परभवमें चतुर्गतिरूप संसारके दुःखोंको पाता है ॥ ३१७ ॥

> एवं बहुप्पयारं<sup>१</sup> दोसं<sup>५</sup> णिसिभोयणिमा णाऊण । तिविहेण राइभुत्ती परिहरियन्वा हवे तम्हा ॥३१८॥

इस प्रकार रात्रिभोजनमें बहुत प्रकारके दोष जानकरके मन, वचन, कायसे रात्रि भोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१८॥

## श्रावकके अन्य कर्त्तव्य

विणम्रो विज्जाविच्चं कायिक्लेसो य पुज्जणविहाणं। सत्तीए जहजोगां कायव्वं देसविरएहिं ॥३१९॥(१)

देशविरत श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार यथायोग्य विनय, वैयावृत्त्य, काय-क्लेश और पूजन-विधान करना चाहिए ॥ ३१९॥

## विनयका वर्णन

दंसण-णाण'चरित्ते तव उवचारिम पंचहा विणश्रो। पंचमगङ्गमणत्थं कायन्वो वेसविरएण ॥३२०॥(२)

- (१) विनयः स्याद्वैयावृत्त्यं कायक्केशस्तथार्चना । कर्त्तंच्या देशविरतेर्यंथाशक्ति यथागमम् ॥१९०॥
- (२) दर्शनज्ञानचारित्रैस्तपसाऽप्युपचारतः । विनयः पंचधा स स्यात्समस्तगुण्यभूषणः ॥१९१॥

१ ब. पि । २ ब. वाइ । ३ ब. दुदुर । ध. दुंदुर । ४ ध. प्पयारे । ५ ध. दोसे । ६ ध. गमणस्थे ।

. दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय, और उपचारविनय, यह पाँच प्रकारका विनय पंचमगति गमन अर्थात् मोक्ष-प्राप्तिके लिए श्रावकको करना चाहिए॥ ३२०॥

णिस्संकिय संवेगाइ जे गुणा वरिणया मए पुन्वं। तेसिमगुपालणं जं वियाण सो दंसणो विणग्रो ॥३२१॥(१)

नि:शंकित, संवेग आदि जो गुण मैंने पहले वर्णन किये है, उनके परिपालनको दर्शन-विनय जानना चाहिए ॥ ३२१ ॥

> णाणे णाणुवयरणे य णाणवंतम्मि तह य भत्तीए। जं पडियरणं कीरइ णिच्चं तं णाणविणश्रो हु ॥३२२॥(२)

ज्ञानमे, ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदिकमें, तथा ज्ञानवंत पुरुषमें भिनतके साथ नित्य जो अनुकुल आचरण किया जाता है, वह ज्ञानिवनय है ।। ३२२ ।।

> पंचिवहं चारित्तं श्रहियारा जे य विश्णया तस्त । जं तेसिं बहुमाणं वियाण चारित्तविणश्रो सो ॥३२३॥

परमागममें पांच प्लकारका चारित्र और उसके जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उनके आदर-सत्कारको चारित्रविनय जानना चाहिए ॥ ३२३॥

> बालो यं बुड्ढो यं संकप्पं विज्ञिक्कण तवसीणं । जंपणिवायं कोरइ तवविणयं तं वियाणीहि ॥३२४॥(३)

यह बालक है, यह वृद्ध है, इस प्रकारका संकल्प छोड़कर तपस्वी जनोंका जो प्रणिपात अर्थात् आदरपूर्वक वंदन आदि किया जाता है, उसे तप विनय जानना चाहिए ।। ३२४।।

> उवयारिस्रो वि विणस्रो मण-वचि-काएण होइ तिवियप्पो । सो पुण दुविहो भणिस्रो पचक्त-परोक्तसेएण ॥३२५॥(४)

औपचारिक विनय भी मन, वचन, कायके भेदसे तीन प्रकारकी होती है और वह तीनों प्रकारका विनय प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है ।। ३२५ ।।

> जं दुप्परिणामात्रो मणं' णियत्ताविऊण सुहजोए। ठाविञ्जइ सो विणग्रो जिणेहि माणस्सित्रो भणित्रो ॥३२६॥(५)

जो मनको खोटे परिणामोंसे हटाकर शुभयोगमें स्थापन किया जाता है अर्थात् लगाया जाता है, उसे जिन भगवान्ने मानसिक विनय कहा है ॥ ३२६॥

हिय-मिय पुन्तं सुत्ताणुवीचि श्रफरसमकक्कसं वयणं। संजयिजणम्मि जं चाडुभासणां वाचित्रो वीणश्रो ॥३२७॥(६)

९ इ. मया। २ म. तवस्सीयां। ३ म. प. वियाणेहिं। ४ ध. पुजा।

- (१) निःशंकित्वादयः पूर्वं ये गुणा वर्णिता मया। यत्तेषां पाजनं स स्याद्विनयो दर्शनात्मकः॥१६२॥
- (२) ज्ञाने ज्ञानोपचारे चः .....
- (३) यहाँका पाठ मुद्दित प्रतिमें नहीं है श्रौर उसकी श्रादर्शमूत पंचायतीं मन्दिर देहलीकी हस्तलिखित प्रतिमें भी पत्र टूट जानेसे पाठ उपलब्ध नहीं है। —संपादक।
  - (४) मनोवाक्काय भेदेन ..... प्रत्यक्षेतरभेदेन सापि स्याद्विविधा पुनः।
  - (५) दुर्ध्यानात्समाकृष्य श्रुभध्यानेन धार्यते । मानसं त्वनिशं प्रोक्तो मानसो विनयो हि सः ॥१९७॥
  - (६) वचो हितं मितं पूज्यमनुवीचिवचोऽपि च । यद्यतिमनुवर्तेत वाचिको विनयोऽस्तु सः ॥१९८॥

हित, मित, पूज्य, शास्त्रानुकूल तथा हृदयपर चोट नही करनेवाले कोमल वचन कहना और संयमी जनोंमें चाटु (नर्म) भाषण करना सो वाचिक विनय है ।। ३२७ ।।

> किरियममञ्जुद्वाणं यावणंजित श्रासणुवकरयादाणं। एते पश्चुरगमणं च गच्छुमायो श्रणुव्वजणं॥३२८॥(१) कायाणुरूवमद्द्यकरयां काल्वाणुरूवपिट्टयरयां। संधारमियायकरणं उवयरयाणं च पिट्टिलिहणं॥३२९॥ इच्चेवमाइ काइयवियाश्रो रिसि-सावयाया कायव्वो। जियावययामणुगणंतेया देसविरएया जहजोगां॥३३०॥(२)

साधु और श्रावकोंका कृतिकर्म अर्थात् वंदना आदि करना, उन्हें देख उठकर खड़ें होना, नमस्कार करना, अजली जोड़ना, आसन और उपकरण देना, अपनी तरफ आते देखकर उनके सन्मुख जाना, और जानेपर उनके पीछे पीछे चलना, उनके शरीरके अनुकूल मर्दन करना, समयके अनुसार अनुकरण या आचरण करना, संस्तर आदि करना, उनके उपकरणोंका प्रतिलेखन करना, इत्यादिक कायिक विनय है। यह कायिक विनय जिनवचनका अनुकरण करनेवाले देशविरती श्रावकको यथायोग्य करना चाहिए ॥ ३२८— १३०॥

इय पचक्को एसो भिणिश्रो गुरुणा विखा वि श्राखाए । श्रखुवहिज्जए जं तं परोक्खविणश्रो क्षि विष्णेश्रो ॥३३१॥(३)

इस प्रकारसे यह तीनों प्रकारका प्रत्यक्ष विनय कहा । गुरुके विना अर्थात् गुरुजनों-के नही होनेपर भी उनकी आज्ञाके अनुसार मन, वचन, कायसे जो अनुवर्तन किया जाता है, वह परोक्ष-विनय है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ३३१॥

> विग्रप्य ससंकुज्जलजसोहधवलियदियंतश्रो पुरिशो । सन्वत्य हवह सुहस्रो तहेव श्रादिज्ञवयको य ॥३३२॥(४)

विनयसे पुरुष शशांक (चन्द्रमा) के समान उज्ज्वल यशःसमूहसे दिगन्तको धवलित करता है। विनयसे वह सर्वत्र सुभग अर्थात् सब जगह सबका प्रिय होता है और तथैव आदेयवचन होता है, अर्थात् उसके वचन सब जगह आदरपूर्वक ग्रहण किये जाते हैं ।। ३३२।।

> जे केइ वि उवएसा इह-परकोए सुद्दावहा संति । विवाएया गुरुजयाणं सन्वे पाउयाइ ते पुरिसा ॥३३३॥(५)

जो कोई भी उपदेश इस लोक और परलोकमें जीवोंको सुखके देनेवाले होते है, उन सबको मनुष्य गुरुजनोंकी विनयसे प्राप्त करते हैं ।। ३३३ ।।

> देविंद-चक्कहर-मंडलीयरायाइजं सुहं लोए । तं सब्वं विग्रयफलं ग्लिबाग्रसुहं तहा वेव ॥३३४॥

- (१) गुरुस्तुतिक्रियायुक्ता नमनोचासनार्पणम् । सम्मुखो गमनं चैव तथा वाऽनुव्रजक्रिया ॥१९९॥
- (२) अंगसंवाहनं योग्यप्रतीकारादिनिर्मितिः । विधीयते यतीनां यत्कायिको विनयो हि सः ॥२००॥
- (३) प्रत्यचोऽप्ययमेतस्य परोक्षस्त विनापि वा। गुरूंस्तवाज्ञयैव स्याखवृत्तिः धर्मकर्मसु ॥२०१॥
- (४) शशांकिनमैला कीतिः सौभाग्यं भाग्यमेव च । श्रादेववचनत्वं च भवेद्विनयतः सताम् ॥२०२॥
- (५) विनयेन समं किंचिन्नास्ति मित्रं जगल्त्रये । यस्मात्तेनैव विद्यानां रहस्यमुपलभ्यते ॥२०३॥—गुराठ श्राच०

१ प्रतिषु 'गुरुजयात्रो' इति पाठः । २ प. तहचेव ।

ं संसारमे देवेन्द्र, चक्रवर्त्ती, और मांडलिक राजा आदिके जो सुख प्राप्त हैं, वह सब विनयका ही फल है। और इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना भी विनयका ही फल है।। ३३४।।

सामण्या वि य विजा ग विजयहीणस्य सिद्धिमुवयाइ। किं पुण गिन्दुइविजा विजयविहीणस्य सिज्सेइ'॥३३५॥

जब साधारण विद्या भी विनय-रहित पुरुषके सिद्धिको प्राप्त नहीं होती है, तो फिर क्या मुक्तिको प्राप्त करानेवाली विद्या विनय-विहीन पुरुषके सिद्ध हो सकती है ? अर्थात् कभी नहीं सिद्ध हो सकती ॥ ३३५॥

सत्त् वि मित्तभागं जम्हा उवयाइ विग्रयसीलस्स । विग्रयो तिविहेण तथ्रो कायग्वो देसविरएण ॥३३६॥(१)

चूँकि, विनयशील मनुष्यका शत्रु भी मित्रभावको प्राप्त हो जाता है, इसलिए श्रावकको मन, वचन, कायसे विनय करना चाहिए ॥ ३३६॥

## वैयावृत्यका वर्णान

श्रह्माल-बुद्ध-रोगाभिभूय-तणुकिलेससत्ताणं ।
चाउन्वण्णे संघे जहजोगां तह मणुरण्याणं ।।३३७।।(२)
कर-चरण-पिट-सिरसाणं महण-श्रन्भग-सेविकिरियाहि ।
उन्वत्तण-परियराण-पसारणाकुंचणाईहि ।।३३८।।
पिडजगणेहिं तणुजोय-भत्त-पाणेहिं भेसजेहिं तहा ।
उच्चराईण विकिचणेहिं तणुघोवणेहिं च ।।३३९।।
संथारसोहणेहि य विज्ञावचं सया पयत्तेण ।
कायन्वं सत्तीणु णिबिवहिंगिच्छेण भावेण ।।३४०।।

मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, इस चार प्रकारके चतुर्विध संघमें अतिबाल, अतिवृद्ध, रोगसे पीड़ित अथवा अन्य शारीरिक क्लेशसे संयुक्त जीवोंका, तथा मनोज्ञ अर्थात् लोकमें प्रभावशाली साधु या श्रावकोंका यथायोग्य हाथ, पैर, पीठ और शिरका दबाना, तेल-मर्दन करना, स्नानादि कराना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग पसारना, सिकोड़ना, करवट दिलाना, सेवा-शुश्रूषा वा आदि वा समयोचित कार्योके द्वारा, शरीरके योग्य पथ्य अन्न-जल द्वारा, तथा औषियोंके द्वारा उच्चार (मल) प्रस्रवण (मूत्र) आदिके दूर करनेसे, शरीरके धोनेसे, और संस्तर (बिछौना) के शोधनेसे सदा प्रयत्नपूर्वक ग्लानि-रहित भावसे शक्तिके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिए ॥ ३३७-३४०॥

णिस्संकिय-संवेगाइय ने गुणा विष्ण्या मणो विसयो। ते होंति पायडा पुण विजावचं करंतस्स ॥३४१॥ देइ-तव-णियम-संजम सीज-समाही य अभयदाणं च। गइ मह बर्लं च दिण्णं विजावचं करंतेण ॥३४२॥(३)

१ इ. सिज्मेह, म. सिज्मिहइ, ब. सिक्मिहइ। २ इ. पिंक्सिगा०, ब. पिंडजगा०। ३ व. मुरो। ४ ध. गुण।

<sup>(</sup>१) विद्वेषिणोऽपि मित्रत्वं प्रयान्ति विनयाद्यतः । तस्मात्त्रेषा विधातन्यो विनयो देशसंयतैः ॥२०४॥

<sup>(</sup>२) बालवार्धक्यरोगादिक्किच्टे संघे चतुर्विधे । वैयावृक्यं यथाशक्तिविधेयं देशसंयतैः ॥२०५॥

<sup>(</sup>३) चपुस्तपोबलं शीलं गति-बुद्धि-समाधयः। निर्मेलं नियमादि स्याद्वैयादृत्त्यकृतार्पणम् ॥२०६॥—गुण् श्रा०

नि शंकित आदि और संवेग आदि जो मनोविषयक गुण पहले वर्णन किये गये है, वे सब गुण वैयावृत्त्य करनेवाले जीवके प्रकट होते है।।३४१।। वैयावृत्त्यको करनेवाले श्रावकके द्वारा देह, तप, नियम, संयम और शीलका समाधान, अभय दान तथा गति, मित और बल दिया जाता है।। ३४२।।

भावार्थ—साधु जन या श्रावक आदि जब रोग आदिसे पीड़ित होकर अपने व्रत, संयम आदिके पालनेमे असमर्थ हो जाते हैं, यहाँ तक कि पीड़ाकी उग्रतासे उनकी गित, मित आदि भी भ्रष्ट होने लगती है और वे मृतप्राय हो जाते हैं, उस समय सावधानीके साथ की गई वैयावृत्ति उनके लिए संजीविनी वटीका काम करती है, वे मरनेसे बच जाते हैं, गित, मित यथापूर्व हो जाती है और वे पुनः अपने व्रत, तप संयम आदिकी साधनाके योग्य हो जाते हैं, इसिलए ग्रन्थ-कारने यह ठीक ही कहा है कि जो वैयावृत्त्य करता है, वह रोगी साधु आदिको अभयदान, व्रत-संयम-समाधान और गित-मित प्रदान करता है, यहाँ तक कि वह जीवन-दान तक देता है और इस प्रकार वैयावृत्त्य करनेवाला सातिशय अक्षय पूण्यका भागी होता है।

गुणपरिणामो जायइ जिणिंद-म्राणा य पालिया होइ । जिणसमय-तिलयभूम्रो लब्भइ म्रयतो वि गुणरासी ॥३४३॥ भमइ जए जसकित्ती सज्जणसुइ-हियय-णयण-सुहज्जणणी। म्रयणेवि य होति गुणा विज्ञावस्त्रेण इहलोए ॥३४४॥(१)

वैयावृत्त्य करनेसे गुण-परिणमन होता है, अर्थात् नवीन सद्गुणोंका प्रादुर्भाव और विकास होता है, जिनेन्द्र-आज्ञाका परिपालन होता है, और अयत्न अर्थात् प्रयत्नके बिना भी गुणोंका समूह प्राप्त होता है तथा वह जिन-शासनका तिलकभूत प्रभावक व्यक्ति होता है ।। ३४३।। सज्जन पुरुषोंके श्रोत्र, नयन और हृदयको सुख देनेवाली उसकी यश.कीर्ति जगमें फैलती है, तथा अन्य भी बहुतसे गुण वैयावृत्त्यसे इस लोकमे प्राप्त होते है ।। ३४४।।

परकोएँ वि संक्वो चिराउसो रोय-सोय-परिहीणो। बल-तेय-सत्तज्ञत्तो जायह श्रिखलप्याभ्रो वा ॥३४५॥ जल्लोसिह-सन्वोसिह-श्रुक्खीणमहाणसाइरिद्धीभ्रो। श्रिणमाइराणा य तहा विज्ञावचेण पाउणइ ॥३४६॥ किं जंपिएण बहुणा तिलोहसंखोहकारयमहंतं। तित्थयरणामपुरणं विज्ञावचेण श्रजेह ॥३४७॥

वैयावृत्यके फलसे परलोकमे भी जीव सुरूपवान्, चिरायुष्क, रोग-शोकसे रहित, बल, तेज और सत्त्वसे युक्त तथा पूर्ण प्रतापी होता है।। ३४५।। वैयावृत्त्यसे जल्लौषि, सर्वोषि, और अक्षीणमहानस आदि ऋद्धियाँ, तथा अणिमा आदि अष्ट गुण प्राप्त होते है।। ३४६।। अधिक कहनेसे क्या, वैयावृत्त्य करनेसे यह जीव तीन लोकमे संक्षोभ अर्थात् हर्ष और आश्चर्य को करनेवाला महान् तीर्थंङ्कर नामका पुण्य उपार्जन करता है।। ३४७।।

तरुणियण-णयण-मणहारिरूव-वत्त-तेय-सत्तसंपरणो । जाभ्रो विज्ञावचं पुरुवं काऊण वसुदेवो ॥३४८॥

वसुदेवका जीव पूर्वभवमें वैयावृत्त्य कर तरुणीजनोंके नयन और मनको हरण करने वाले रूप, बल, तेज और सत्त्वसे सम्पन्न वसुदेव नामका कामदेव हुआ ॥ ३४८ ॥

<sup>(</sup>१) वैयावृत्त्यकृतः किञ्चिद्दुर्जंभं न जगञ्ये । विद्या कीर्तिः यशोजक्सीः धीः सीभाग्यगुणेष्वपि ॥२०७॥—गुण् ॥ श्रा०

वारवईए<sup>१</sup> विज्ञाविश्चं किश्चा श्रसंजदेगावि । तित्थयरणामपुरणं समज्जियं वासुदेवेण ॥३४९॥

द्वारावतीमें व्रत-संयमसे रहित असयत भी वासुदेव श्रीकृष्णने वैयावृत्त्य करके तीर्थं-कर नामक पुण्यप्रकृतिका उपार्जन किया ॥ ३४९ ॥

> एवं णाऊण फलं विजावसस्य परमभत्तीए । णिच्छ्रयजुत्तेण सया कायव्वं देसविरएण ॥३५०॥

इस प्रकार वैयावृत्त्यके फलको जानकर दृढ़ निश्चय होकर परम भक्तिके साथ श्रावक को सदा वैयावृत्त्य करना चाहिए ॥ ३५० ॥

## कायक्लेशका वर्णन

श्रायंबिल णिव्वियडी एयद्वाणं छुट्टमाइलवणेहिं। जं कीरइ तणुतावं कायकिलेसो मुणेयव्वो ॥३५१॥(१)

आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान, (एकाशन) चतुर्थभक्त अर्थात् उपवास, षष्ठ भक्त अर्थात् वेला, अष्टमभक्त अर्थात् तेला आदिके द्वारा जो शरीरको कृश किया जाता है, उसे कायक्लेश जानना चाहिए ॥ ३५१॥

मेहाविणरा एएण चेव बुज्मंति बुद्धिवहवेण। ण य मंदबुद्धिणो तेण किं पि वोच्छामि सविसेसं ॥३५२॥

बुद्धिमान् मनुष्य तो इस सक्षिप्त कथनसे ही अपनी बुद्धिके वैभव द्वारा कायवलेशके विस्तृत स्वरूपको समभ जाते है। किन्तु मन्दबुद्धि जन नही समभ पाते है, इसलिए कायक्लेश का कुछ विस्तृत स्वरूप कहूँगा ।। ३५२।।

# पंचमी व्रतका वर्णन

श्रासाढ कित्तए फगुणे य सियपंचमीए गुरुमूले । गहिऊण विहिं विहिणा पुग्वं काऊण जिणपूजां ॥३५३॥ पिडमासमेकखमणेण जाव वासाणि पंच मासा य । श्रविच्छिणणां कायन्वा मुत्तिसुहं जायमाणेण ॥३५४॥

आषाढ़, कार्त्तिक या फाल्गुन मासमें शुक्ला पचमीके दिन पहले जिन-पूजनको करके पुनः गुरुके पाद-मूलमें विधिपूर्वक विधिको ग्रहण करके, अर्थात् उपवासका नियम लेकर, प्रति-मास एक क्षमणके द्वारा अर्थात् एक उपवास करके पाँच वर्ष और पाँच मास तक मुक्ति-सुखको चाहनेवाले श्रावकोंको अविच्छिन्न अर्थात् विना किसी नागाके लगातार यह पंचमीव्रत करना चाहिए ॥ ३५३-३५४॥

श्रवसाणे पंच घडाविऊण पडिमाग्रो जिणवरिंदाणं । तह पंच पोत्थयाणि य जिहाविऊणं ससत्तीए ॥३५५॥ तेसिं पद्दुयाले जं कि पि पद्दुजोग्गमुवयरणं । तं सब्वं कायव्वं पत्तेयं पंच पंच संखाए ॥३५६॥

व्रत पूर्ण हो जानेपर जिनेन्द्र भगवान्की पांच प्रतिमाएँ बनवाकर, तथा पाँच पोथियों (शास्त्रों) को लिखाकर अपनी शक्तिक अनुसार उनकी प्रतिष्ठाके लिए जो कुछ भी प्रतिष्ठा

१ द्वारावत्यास् । २ व. बुढभंति । ध. जुज्मति । ३ प. पुज्जा । ४ घ. श्रविछिण्णा ।

(१) त्राचाम्लं निर्विकृत्येक भक्त-षष्टाष्टमादिकम् । यथाशक्तिश्च क्रियेत कायकेशः स उच्यते ॥२०८॥ रंगावितं च मज्मे ठिवजा सियवत्थपरिवुडं पीठं। उचिदेसु तह पड्टोवयरग्यदन्वं च ठाग्रेसु ॥४०६॥

प्रतिष्ठा-मंडपमें जाकर तत्रस्थ पूर्वोक्त वेदिकाके मध्यमें पंच वर्णवाले चूर्णके द्वारा प्रतिष्ठाकलापकी विधिसे पृथु अर्थात् विशाल किंणकावाले नील कमलको लिखे और उसमे रंगाविलको भरकर उसके मध्यमें क्वेत वस्त्रसे परिवृत पीठ अर्थात् सिंहासन या ठौनाको स्थापित कर तथा प्रतिष्ठामे आवश्यक उपकरण द्रव्य उचित स्थानोंपर रखे ।। ४०५-४०६ ।।

एवं काऊण तश्रो ईसाणदिसाए वेह्यं दिव्वं ।
रहऊण ग्रहवणपीठं तिस्से मञ्झिम ठावेजो ॥४०७॥
श्ररहाईग्णं पिडमं विहिणा संठाविऊण तस्सुविरं ।
धूलोकलसिहसेयं कराविए सुत्तहारेण ॥४०८॥
वत्थादियसम्माणं कायव्वं होदि तस्स सत्तीए ।
\*पोक्लणविहं च मंगलरवेण कुजा तश्रो कमसो ॥४०९॥

इस प्रकार उपर्युक्त कार्य करके पुनः ईशान दिशामें एक दिव्य वेदिका रचकर, उसके मध्यमें एक स्नान-पीठ अर्थात् अभिषेकार्थं सिहासन या चौकी वगैरहेको स्थापित करे । और उसके ऊपर विधिपूर्वक अरहंत आदिकी प्रतिमाको स्थापित कर सूत्रधार अर्थात् प्रतिमा बनाने-वाले कारीगरके द्वारा धूलीकलशाभिषेक करावे। तत्पश्चात् उस सूत्रधारका अपनी शक्तिके अनुसार वस्त्रादिकसे सन्मान करना चाहिए। तत्पश्चात् क्रमशः प्रोक्षणविधिको मांगलिक वचन गीतादिसे करे। (धूलीकलशाभिषेक और प्रोक्षणविधिको जाननेके लिए परिशिष्ट देखिए)। १४०७-४०९।।

तप्पात्रोग्गुवयरणं श्रप्पसमीवं णिविसिऊण तस्रो । श्रागरसुद्धिं कुजा पइट्टसत्थुत्तमगोण ॥४१०॥

तत्पश्चात् आकर-शुद्धिके योग्य उपकरणोंको अपने समीप रखकर प्रतिष्ठाशास्त्रमें कहे हुए मार्गके अनुसार आकर शुद्धिको करे। (आकरशुद्धिके विशेष स्वरूपको जाननेके लिए परिशिष्ट देखिए) ॥ ४१०॥

पुनं काऊण तथा खुहियसमुद्दोन्व गज्जमाणेहिं।
वरभेरि-करड-काइल-जय-घंटा-संख-णिवदेहिं।।४११॥
गुजुगुलुगुलंत तिवलेहिं कंसतालेहिं समम्ममंतेहिं।
घुम्मंत पडह-महल्'-हुडुक्कमुक्लेहिं विविहेहिं।।४१२॥
गिज्जंत संधिवंधाइएहिं गेएहिं' बहुपयारेहिं।
वीणावंसेहिं तद्दा श्राण्यसदेहिं रम्मेहिं।।४१३॥
बहुद्दाव-माव-विक्मम-विलास-कर-चरण-तण्डवियारेहिं।
गुक्तंत एवरसुक्मिण्ण-णाडएहिं विविहेहिं॥४१४॥
शोत्तेहि मंगलेहि य डब्बाइसएहि महुरवयणस्स ।
धम्माणुरायरत्तस्स चाउक्वण्णस्स संघस्स ।१४१५॥
भत्तीए पिच्छुमाण्स्स तथो उच्चाइऊण जिण्पिक्मं।
उस्सियं'सियायवत्तं सियचामरधुक्वमाण्'सक्वंगं।।४१६॥
श्रारोविऊण् सीसे काऊण् प्याहिणं जिण्गेहस्स ।
विहिण्ण ठविज्ज पुक्वुत्तवेद्द्यामज्झपीठिम्म ।१४१७॥

१ ब. मंह्छ। २ इ. गएहिं, ब. गोएहिं। ३ ब. उन्मिय। ४ इ. दो लिमार्गा०।

चिट्ठेडज जिण्गुण्यारोवणं कुण्तो जिण्दिपिडिविवे ।
इहिवलग्गस्सुद् चंदणितलयं तथ्यो दिज्जा ॥४१८॥
सन्वावयवेसु पुण्यो मंतण्णासं कुण्डिज पिडमाए ।
विविह्डचणं च कुज्जा कुसुमेहिं बहुप्पयारेहिं ॥४१६॥
दाऊण मुहपडं धवलवत्थजुयलेण मयण्फलसिह्यं ।
अवस्थय-चरु-दीवेहि य धूनेहिं फलेहिं विविहेहिं ॥४२०॥
बिलवित्तिएहिं जावारएहि<sup>र</sup> य सिद्धत्थपरण्यस्केहिं ।
पुन्वुत्तुवयरणेहि य<sup>र</sup> रएज्ज पुज्ज सिवहवेण ॥४२९॥

इस प्रकार आकरशुद्धि करके पुनः क्षोभित हुए समुद्रके समान गर्जना करते हुए उत्त-मोत्तम भेरी, करड, काहल, जयजयकार शब्द, घटा और शखोंके समृहोंसे, गुल-गुल शब्द करते हुए तबलोंसे, भम-भम शब्द करते हुए कसतालोंसे, घुम-घुम शब्द करते हुए नाना प्रकार-के ढोल, मृदंग, हुड़ क्क आदि मुख्य-मुख्य बाजोंसे, सुर-आलाप करते हुए सिंघबधादिकोंसे अर्थात् सारंगी आदिसे, और नाना प्रकारके गीतोंसे, सुरम्य वीणा, बॉसुरीसे तथा सुन्दर आणक अर्थात् वाद्यविशेषके शब्दींसे नाना प्रकारके हाव, भाव, विभ्रम, विलास तथा हाथ, पैर और शरीरके विकारोंसे अर्थात् विविध नृत्योंसे नाचते हुए नौ रसोंको प्रकट करनेवाले नाना नाटकों-से, स्तोत्रोंसे, मांगलिक शब्दोंसे, तथा उत्साह-शतोसे अर्थात् परम उत्साहके साथ मधुरभाषी, धर्मानुराग-रक्त और भिक्तसे उत्सवको देखनवाले चातुर्वर्ण सघके सामने, जिसके ऊपर श्वेत आतपत्र (छत्र) तना है, और श्वेत चामरोके ढोरनेसे व्याप्त है सर्व अंग जिसका, ऐसी जिन-प्रतिमाको वह प्रतिष्ठाचार्य अपने मस्तकपर रखकर और जिनेन्द्रगृहकी प्रदक्षिणा करके, पूर्वोक्त वेदिकाके मध्य-स्थित सिहासनपर विधिपूर्वक प्रतिमाको स्थापित कर, जिनेन्द्र-प्रति-बिम्बमे अर्थात् जिन-प्रतिमामे जिन-भगवान्के गुणोंका आरोपण करता हुआ, पूनः इष्ट लग्नके उदयमें अर्थात् शुभ मुहुर्तमें प्रतिमाके चन्दनका तिलक लगावे। पुनः प्रतिमाके सर्व अंगोपांगों-में मत्रन्यास करे और विविध प्रकारके पुष्पोंसे नाना पूजनोको करे। तत्पश्चात् मदनफल (मैनफल या मैनार) सहित धवल वस्त्र-युगलसे प्रतिमाके मुखपट देकर अर्थात् वस्त्रसे मुखको आवृत कर, अक्षत, चरु, दीपसे, विविध धूप और फलोंसे, बलि-वर्त्तिकोंसे अर्थात् पूजार्थ निर्मित अगरबत्तियोंसे जावारकोंसे, सिद्धार्थ (सरसों) और पर्ण वृक्षोंसे तथा पूर्वोक्त उपकरणोंसे पूर्ण वैभवके साथ या अपनी शक्तिके अनुसार पूजा रचे ।।४११-४२१।।

> रितं जिगाउजं पुर्णो तिसिट्टिंसलायपुरिससुकहाहिं। सबेण समं पुरुजं पुर्णो वि कुजा पहायम्मि ॥४२२॥

पुनः संघके साथ तिरेसठ शलाका पुरुषोंकी सुकथालापोंसे रात्रिको जगे अर्थात् रात्रि-जागरण करे और फिर प्रातःकाल संघके साथ पूजन करे ॥४२२॥

> एवं चत्तारि दिखािख जाव कुञ्जा तिसंभ जिखपूजा । \*नेतुम्मीलखपुज्जं चउत्थयहवणं तस्रो कुजा ॥४२३॥

इस प्रकार चार दिन तक तीनों संध्याओंमें जिन-पूजन करे। तत्पश्चात् नेत्रोन्मीलन पूजन और चतुर्थ अभिषेक करे ॥४२३॥

१ म. जुनारेहि। २ ध. प. परए। ३ ब. ब. जमोज्ज। प. जगोज, ४ ब. तेसट्ठि। \*विद्ध्यात्तेन गन्धेन चामीकरशलाकया। चक्कुरुन्मीलनं शकः पूरकेन सुभोदये।।४१८।।—वसुबिन्दुप्रतिष्ठापाठ

एवं ग्हवण काऊ्य सत्थमग्गेण संघमज्झिम्म । तो वक्लमाण्विहिणा जिण्पयपूर्या य कायन्वा ॥४२४॥

इस प्रकार शास्त्रके अनुसार सघके मध्यमे जिनाभिषेक करके आगे कही जानेवाली विधिसे जिनेन्द्र भगवान्के चरण-कमलोकी पूजा करना चाहिए ॥४२४॥

> गहिऊण सिसिरकर-किरण-णियर-धवलयर-रययभिगारं । मोत्तिय-पवाल-मरगय-सुवण्ण-मणि खचिय'वरकंठं ।।४२५।। सयवत्त-कुसुम<sup>ी</sup> कुवलय-रजपिंजर-सुरहि-विमल-जलमरियं । जिण्चरण-कमलपुरश्रो खिविज्ञि श्रो तिण्णि धाराश्रो ।।४२६।।

मोती, प्रवाल, मरकत, सुवर्ण और मिणयोंसे जिटत श्रेष्ठ कण्ठवाले, शतपत्र (रक्त कमल) कुसुम, और कुवलय (नील कमल) के परागसे पिजरित एवं सुरिभत विमल जलसे भरे हुए शिशिरकर (चन्द्रमा) की किरणोंके समूहसे भी अति धवल रजत (चांदी) के भृङ्गार (भारी) को लेकर जिनभगवान्के चरण-कमलोंके सामने तीन धाराएँ छोड़ना चाहिए। ॥ ४२५-४२६॥

> कप्पूर-कुंकुमायरु-तुरुक्कमीसेण चंदग्ररसेण । वरवहलपरिमलामोयवासियासासमूहेण ॥४२७॥ वासाणुमग्गसंपत्तमुद्दयमत्तालिरावमुहलेण । सुरमउडिघट्टचळणं भत्तीए समलहिज जिणं ॥४२=॥

कपूर, कुंकुम, अगर, तगरसे मिश्रित, सर्वश्रेष्ठ विपुल परिमल (सुगन्ध) के आमोदसे आशासमूह अर्थात् दशों दिशाओंको आवासित करनेवाले और सुगन्धिके मार्गके अनुकरणसे आये हुए प्रमुदित एवं मत्त भूमरोंके शब्दोंसे मुखरित, चंदनरसके द्वारा, (निरन्तर नमस्कार किये जानेके कारण) सुरोंके मुकुटोंसे जिनके चरण घिस गये हैं, ऐसे श्रीजिनेन्द्रको भिक्तसे विलेपन करे ॥४२७–४२८॥

सिकंतखंडविमलेहिं विमलजलिसत्त श्रइ सुयंधेहिं। जिखपडिमपइट्टयज्जियविसुद्धपुष्णंकुरेहिं व ॥४२६॥ वर कलम-सालितंडुलचएहिं सुझंडिय दोहसयलेहिं। मणुय-सुरासुरमहियं पुजिज जिखिंदपयजुयलं॥४३०॥

चन्द्रकान्तमणिके खंड समान निर्मल, तथा विमल (स्वच्छ) जलसे धोये हुए और अतिसुगंधित, मानों जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठासे उपार्जन किये गये विशुद्ध पुण्यके अंकुर ही हों, ऐसे अखड और लंबे उत्तम कलमी और शालिधान्यसे उत्पन्न तन्दुलोंके समूहसे, मनुष्य सुर और असुरोंके द्वारा पूजित श्रीजिनेन्द्रके चरण-युगलको पूजे ॥४२९–४३०॥

मालइ-कयंब-कण्यारि-चंपयासोय-बउल-तिलएहिं। मंदार-णायचंपय-पउमुप्पल-सिंदुवारेहिं॥४३१॥ कण्वीर-मल्लियाहिं कचणार-मचकुंद-किंकराएहिं। सुरवण्ज जूहिया-पारिजातय -जासवण-टगरेहिं॥४३२॥ सोवण्य-रुप्पि-मेहियं -मुत्तादामेहिं बहुवियप्पेहिं। जिण्पय-पंकयज्ञयलं पुज्जिज सुरिंदसयमहियं॥४३३॥

१ व. खिवया २ घ. प. कमला ३ म. चरणं। ४ म. मिउ। ५ व. सुछिडया ६ घ. प. महिलया। ७ म. व. घ. प. सुरपुरण । ८ घ. प. पारियाय। ९ व. सेहिय। (निवृत्त इत्यर्थ)

मालती, कदम्ब, कर्णकार (कनैर), चंपक, अशोक, बकुल, तिलक, मन्दार, नाग-चम्पक, पद्म(लाल कमल), उत्पल (नीलकमल), सिदुवार (वृक्षविशेष या निर्गुण्ड़ी), कर्ण-वीर (कर्नेर) मिललका, कचनार, मचकुन्द, किंकरात (अशोक वृक्ष), देवोंके नन्दन-वनमे उत्पन्न होनेवाले कल्पवृक्ष, जुही, पारिजातक, जपाकुसुम, और तगर (आदि उत्तम वृक्षोंसे उत्पन्न) पुष्पोंसे, तथा सुवर्ण, चांदीसे निर्मित फूलोंसे और नाना प्रकारके मुक्ताफलो-की मालाओंके द्वारा, सौ जातिके इन्द्रोंसे पूजित जिनेन्द्रके पद-पकज-युगलको पूजे।।४३१-४३३।।

> दहि-दुद्ध-सिपिमिस्सेहिं कलमभत्तेहिं बहुप्पयारेहिं। तेविद्ध-विजयोहिं य बहुविहपक्रयणभेएहिं॥४३४॥ रुप्पय-सुवयण-कंसाइथालिखिहिएहिं विविहमक्खेहिं। पुज्जं वित्थारिज्जो भत्तीए जिखिदपयपुरश्रो॥४३५॥

चांदी, सोना और कांसे आदिकी थालियोंमें रखे हुए दही, दूध और घीसे मिले हुए नाना प्रकारके चांवलोंके भातसे, तिरेसठ प्रकारके व्यंजनोंसे, तथा नाना प्रकारकी जातिवाले पकवानोंसे और विविध भक्ष्य पदार्थोंसे भिक्तके साथ जिनेन्द्र-चरणोंके सामने पूजाको विस्तारे अर्थात् नैवेद्यसे पूजन करे ॥४३४–४३५॥

दीवेहिं शियपहोहामियक् 'तेएहि धूमरहिएहिं। मंदं चलमंदाणिलवसेश शच्चंत श्रक्षीहिं।।४३६।। घर्णपडलकम्मश्वितहच्व दूर मवसारियंधयारेहिं। जिल्चरणकमलपुरस्रो कुश्विज्ज रयणं सुभत्तीए।।४३७।।

अपने प्रभासमूहसे अमित (अगणित) सूर्योके समान तेजवाले, अथवा अपने प्रभा-पुञ्जसे सूर्यके तेजको भी तिरस्कृत या निराकृत करनेवाले, धूम-रहित, तथा धीरे-धीरे चलती हुई मन्द वायुके वशसे नाचती हुई शिखाओंवाले, और मेघ-पटलरूप कर्म-समूहके समान दूर भगाया है अंधकारको जिन्होंने, ऐसे दीपकोंसे परमभिक्तके साथ जिन-चरण-कमलोंके आगे पूजनकी रचना करे, अर्थात् दीपसे पूजन करे ॥४३६-४३७॥

> कालायरु-ण्ह-चंदह-कप्पूरं-सिल्हारसाइदन्वेहिं'। णिप्पणधूमवत्तीहिं'परिमलायं'त्तियालीहिं ॥४३८॥ उग्गसिहादेसियसग्ग-मोक्लमगोहि बहलधूमेहिं। धूविज्ज जिणिदपयारविंदजुयलं सुरिंदणुयं॥४३९॥

कालागुर, अम्बर, चन्द्रक, कर्पूर, शिलारस (शिलाजीत) आदि सुगंधित द्रव्योंसे बनी हुई, जिसकी सुगन्धसे लुब्ध होकर भूमर आ रहे हैं, तथा जिसकी ऊँची शिखा मानों स्वर्ग और मोक्षका मार्ग ही दिखा रही है, और जिसमेंसे बहुतसा धुआँ निकल रहा है, ऐसी धूपकी बत्तियों-से देवेन्द्रोंसे पूजित श्री जिनेन्द्रके पादारिवद-युगलको धूपित करे, अर्थात् उक्त प्रकारकी धूपसे पूजन करे ॥४३८-४३९॥

जंबीर-मोच-दाडिम-कवित्थं '-पणस-णाजिएरेहिं। हिंताल-ताल-खज्जूर-णिबु-नारंग-चारेहिं ।।४४०।। पूर्डफल-तिंदु-म्रामलय-जंबु-विल्लाइसुरहिमिट्टेहिं। जिणपपपुरम्रो रमणं फलेहि कुज्जा सुपक्केहिं।।४४१।।

१ निराकृत इत्यर्थः । २ प. ब. ध. मुक्सा० । ३ झ. ब. तुरुक्त । ४ म. ब. दिव्वेहिं । ५ प. वत्ताहिं । ६ इ. पंति०, झ. यष्टि०, ब. यड्डि० । ७ ब. किपह । ८ झ.वारेहि ।

जंबीर (नीबू विशेष), मोच (केला), दाडिम (अनार), कपित्थ (कवीट या कैथा), पनस, नारियल, हिंताल, ताल, खजूर, निम्बु, नारंगी, अचार (चिरोंजी), पूगीफल (सुपारी), तेन्दु, आँवला, जामुन, विल्वफल आदि अनेक प्रकारके सुगंधित, मिष्ट और सुपक्व फलोंसे जिन-चरणोंके आगे रचना करे अर्थात् पूजन करे। ॥४४०—४४१॥

श्रद्धविहमंगळाणि य बहुविहपूजोवयरणदृग्वाणि । धूबदहणाइ<sup>र</sup> तहा जिलपूयत्थं<sup>र</sup> वितीरिज्जा ।।४४२।।

आठ प्रकारके मंगल-द्रव्य, और अनेक प्रकारके पूजाके उपकरण द्रव्य, तथा धूप-दहन (धूपायन) आदि जिन-पूजनके लिए वितरण करे ।।४४५।।

एवं चलपिडमाए ठवणा भिण्या थिराए एमेव।

णविरिविसेसो आगरसुद्धिं कुन्जा सुठाणिमा।।४४३।।
चित्तपिडलेवपिडमाए दप्पणं दाविऊण पिडिविंबें।।
तिलयं दाऊण तत्रो सुहवन्थं दिन्ज पिडमाए।।४४४।।
आगरसुद्धिं च करेन्ज दप्पणे श्रह व श्रयणपिडमाए।
एत्तियमेत्तविसेसो सेसविही जाण पुन्वं व॥४४५॥

इस प्रकार चलप्रतिमाकी स्थापना कही गई है, स्थिर या अचल प्रतिमाकी स्थापना भी इसी प्रकार की जाती है। केवल इतनी विशेषता है कि आकरशुद्धि स्वस्थानमे ही करे। (भित्ति या विशाल पाषाण और पर्वत आदिपर) चित्रित अर्थात् उकेरी गई, प्रतिलेपित अर्थात् रंग आदिसे बनाई या छापी गई प्रतिमाका दर्पणमे प्रतिबिम्ब दिखाकर और मस्तकपर तिलक देकर तत्पश्चात् प्रतिमाके मुखवस्त्र देवे। आकरशुद्धि दर्पणमें करे अथवा अन्य प्रतिमामें करे। इतना मात्र ही भेद है, अन्य नहीं। शेषविधि पूर्वके समान ही जानना चाहिए।।४४३-४४५।।

> एवं चिरंत्रणाणं पि कद्दिमाकद्दिमाख पिडमाणं । जं कीरइ बहुमाणं ठवरणापुज्जं हि तं जारा ।।४४६।।

इसी प्रकार चिरन्तन अर्थात् अत्यन्त पुरातन कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाओंका भी जो बहुत सम्मान किया जाता है, अर्थात् पुरानी प्रतिमाओंका जीर्णोद्धार, अविनय आदिसे रक्षण, मेला, उत्सव आदि किया जाता है, वह सब स्थापना पूजा जानना चाहिए ॥४४६॥

> जे पुन्वसमुद्दिहा ठवर्णापूयाए पंच श्रहियारा । चत्तारि तेसु भिण्या श्रवसायो पंचमं भिण्मो ॥४४७॥

स्थापना-पूजाके जो पांच अधिकार पहले (गाथा नं० ३८९ में) कहे थे, उनमेसे आदि के चार अधिकार तो कह दिये गये है, अविशष्ट एक पूजाफल नामका जो पंचम अधिकार है, उसे इस पूजन अधिकारके अन्तमे कहेगे ॥४४७॥

## द्रव्य-पूजा

दन्वेण य दन्वस्स य जा पूजा जाण दन्वपूजा सा । दन्वेण गंध-सन्निलाइपुन्वभणिएण कायन्वा ।।४४८॥

जलादि द्रव्यसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती है, उसे द्रव्य पूजा जानना चाहिए। वह द्रव्यसे अर्थात् जल-गंध आदि पूर्वमें कहे गये पदार्थ-समूहसे (पूजन-सामग्रीसे) करना चाहिए ॥४४८॥

१ क्त. ब. भूयागाईहि । २ क्त. ब. प्यट्ठं । ३ व बिंबो । जलगंधादिकैर्द्रव्यैः प्जनं द्रव्यपूजनम् । द्रव्यस्याप्यथवा पूजा सा तु द्रव्यार्चना मता ॥२१६॥—गुण० श्रा० तिविहा दृष्वे पूजा सिचत्ताचित्तिमिस्सभेएण । पच्चक्खिजणाईंग्रं सिचतपूजां जहाजोग्गं ॥४४९॥ तेसि च सरीराणं दृष्वसुदस्स वि श्रचित्तपूजा सा ॥ जां पुण दोण्हं कीरइ णायन्वा मिस्सपूजा सा ॥४५०॥(१)

द्रव्य-पूजा, सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारकी है। प्रत्यक्ष उपस्थित जिनेन्द्र भगवान् और गुरु आदिका यथायोग्य पूजन करना सो सचित्तपूजा है। उनके अर्थात् जिन, तीर्थं कर आदिके, शरीरकी, और द्रव्यश्रुत अर्थात् कागज आदिपर लिपिबद्ध शास्त्रकी जो पूजा की जाती है, वह अचित्त पूजा है। और जो दोनोंका पूजन किया जाता है वह मिश्रपूजा जानना चाहिए ।।४४९-४५०।।

श्रहवा श्रागम—गोत्रागमाइभेएग बहुविहं दन्वं । गाऊगा दन्वपूजा कायन्वा सुत्तमगोग ॥४५९॥

अथवा आगमद्रव्य, नो आयमद्रव्य आदिके भेदसे अनेक प्रकारके द्रव्यनिक्षेपको जानकर शास्त्र-प्रतिपादित मार्गसे द्रव्यपूजा करना चाहिए ॥४५१॥

## त्तेत्र-पूजा

जिग्रजम्मग्र-णिक्खमणे ग्राग्रुप्पत्तीए तित्थिचिण्हेसु । ग्रिसिहीसु खेत्तपूजा पुन्वविहाणेग्य कायन्वा ।।४५२।।(२)

जिन भगवान्की जन्मकल्याणकभूमि, निष्क्रमणकल्याणकभूमि, केवलज्ञानोत्पत्ति-स्थान, तीर्थिचिह्न स्थान और निषीधिका अर्थात् निर्वाण-भूमियोंमें पूर्वोक्त विधानसे क्षेत्रपूजा करना चाहिए, अर्थात् यह क्षेत्रपूजा कहलाती है ॥४५२॥

#### काल-पूजा

गडभावयार-जम्माहिसेय-शिक्खमण-णाण-शिक्वाणं । जिम्ह दिणे संजादं जिस्सण्हवणं तिहेशो कुज्जा ॥४५३॥ इच्छुरस-सिप-दिह-खीर-गंध-जलपुरणिविहकत्तसेहिं । शिसिजागरणं च संगीय-खाडयाईहिं कायक्वं ॥४५४॥ णंदीसरहिदवसेसु तहा श्रय्णेसु उचियपक्वेसु । जं कीरइ जिस्मिहिसं विण्णेया कालपूजा सा ॥४५५॥(३)

जिस दिन तीर्थं द्धूरोंके गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क्रमणकत्याणक, ज्ञानकत्याणक और निर्वाणकत्याणक हुए हैं, उस दिन इक्षुरस, घृत, दिघ, क्षीर, गंध और जलसे परिपूर्ण विविध अर्थात् अनेक प्रकारके कलशोंसे, जिन भगवान्का अभिषेक करे तथा संगीत, नाटक आदिके द्वारा जिनगुणगान करते हुए रात्रि-जागरण करना चाहिए। इसी प्रकार नन्दी इवर

- १ ब. ध. पुज्जा। २ ध. जो। ३ प. ध. संजायं।
  - (१) चेतनं वाऽचेतनं वा मिश्रद्गव्यमिति त्रिधा । साचािष्जनादयो द्रव्यं चेतनास्यं तदुच्यते ॥२२०॥ तद्वपुदंच्यं शास्त्रं वाऽचित्तं मिश्रं तु तद्द्रयम् । तस्य पूजनतो द्रव्यपूजनं च त्रिधा मतम् ॥२२१॥
  - (२) जन्म-निःक्रमणज्ञानीत्पत्तिक्षेत्रे जिनेशिनाम् । निविध्यास्वपि कर्त्तव्या क्षेत्रे पूजा यथाविधि ॥२२२॥
  - (३) क्ल्याण्यंचकोत्पत्तिर्यंसिमञ्जन्हि जिनेशिनाम् । तदन्हि स्थापना पूजाऽवश्यं कार्यो सुभक्तितः ॥२२३॥ पर्वेण्यष्टाह्मिकेऽन्यस्मित्रपि सक्त्या स्वशक्तितः । महामहविधानं यत्तत्कालाचनमुज्यते ॥२२४॥—गुण० श्रा०

पर्वके आठ दिनोंमे तथा अन्य भी उचित पर्वोमें जो जिन-महिमा की जाती है, वह कालपूजा जानना चाहिए ॥४५३-४५५॥

#### भाव-पूजा

काऊ,णाणंतचउद्वयाद्दगुण्कित्तयां जिल्लाईणं । जं वंदणं तियालं कीरइ भावचणं तं खु ।।४५६।। पंचण्यमोक्कारपण्डिं ग्रहवा जावं कुण्लिज्ज सत्तीएं । ग्रहवा जिल्लिंद्योत्तं वियाण भावचणं तं पि ॥४५०॥ पिंब्ल्यं च पयत्यं रूवल्यं रूवविजयं ग्रहवा । जं झाइज्जइ भाणं भावमहं तं विल्लिहिट्ठं ॥४५८॥(१)

परम भिनतके साथ जिनेन्द्रभगवान्के अनन्तचेतुष्टय आदि गुणोंका कीर्त्तन करके जो त्रिकाल वंदना की जाती है, उसे निश्चयसे भावपूजा जानना चाहिए ॥४५६॥ अथवा पंच णमोकार पदोंको द्वारा अपनी शिक्तके अनुसार जाप करे। अथवा जिनेन्द्रके स्तोत्र अर्थात् गुणगान करनेको भावपूजन जानना चाहिए ॥४५७॥ अथवा पिंड्रस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत रूप जो चार प्रकारका ध्यान किया जाता है, उसे भी भावपूजा कहा गया है ॥४५८॥

#### पिंडस्थ-ध्यान

सियकिरणविष्कुरंतं श्रद्ठमहापाडिहेरपरियरियं । काङ्ज्जइ जं णिययं पेंडस्थं जाग तं काणं ॥४५६॥(२)

श्वेत किरणोंसे विस्फुरायमान, और अष्ट महाप्रातिहार्योसे परिवृत (संयुक्त) जो निजरूप अर्थात् केवली तुल्य आत्मस्वरूपका ध्यान किया जाता है, उसे पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४५९॥

श्रहवा साहिं च वियप्पिऊस्य मेरुं श्रहोविहायिमा ।
भाइज्ज श्रहोत्तोयं तिरियमां तिरियए वीए ॥४६०॥
उड्डिम उड्डिलोयं कप्पविमासास्यि संधपरियंते ।
गेविजमया गीवं श्रस्तिहिंसं हस्तुपएसिमा ॥४६१॥
विजयं च वह्जयंतं जयंतमवराजियं च सम्बन्धं।
भाइज्ज मुहपएसे खिलाडदेसिमा सिद्धसिला ॥४६२॥(३)

१ म. सुभत्तीए। २ म शियरूवं। ३ इ. वियप्पेऊण। ४ इ. साइज्जइं। ५ ध. परेयंतं प. परियंतं ।

- (१) स्मृत्वानन्तगुणोपेतं जिनं सन्ध्यात्रयेऽर्चयेत् । वन्दना क्रियते भक्त्या तद्भावार्चनमुच्यते ॥२२५॥ जाप्यः पंचपदानां वा स्तवनं वा जिनेशिनः । क्रियते यद्यथाशक्तिस्तद्वा भावार्चनं मतम् ॥२२६॥ पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपर्वाजतम् । तद्ध्यानं ध्यायते यद्वा भावपूजेति सम्मतम् ॥२२७॥
- (२) शुद्धरूफिटकसंकाशं प्रातिहार्याष्टकान्वितम् । यद् ध्यायतेऽहैतो रूपं तद् ध्यानं पिगडसंज्ञकम् ॥२२८॥ श्रधोभागमधोलोकं मध्याशं मध्यमं जगत् । नामौ प्रकल्ययेन्मेरुं स्वर्गाणां स्कन्धमुर्ध्वतः ॥२२९॥
- (३) गैवेयका स्वयीवायां इन्वामनुदिशान्यपि । विजयाद्यान्मुखं पंच सिद्धस्थानं खलाटके ॥२३०॥ मूर्धिनं लोकाय्रमिल्येव लोकत्रितयसन्त्रिभम् । चिन्तनं यत्स्वदेहस्थं पिण्डस्थं तदपि स्मृतम् ॥२३१॥—गुण् श्राव०

#### तस्सुविर सिद्धणिलयं जह सिहरं जाण उत्तमंगिमा । एवं जं णियदेहं झाइउजह तं पि पिंडत्थं ॥४६३॥

अथवा, अपने नाभिस्थानमे मेरुपर्वतकी कल्पना करके उसके अधोविभागमें अधो-लोकका ध्यान करे, नाभिपार्श्ववर्ती द्वितीय तिर्यग्विभागमें तिर्यग्लोकका ध्यान करे। नाभिसे ऊर्ध्वभागमें ऊर्ध्वलोकका चिन्तवन करे? स्कन्धपर्यन्त भागमें कल्पविमानोंका, ग्रीवास्थान-पर नवग्रैवेयकोका, हनुप्रदेश अर्थात् ठोड़ीके स्थानपर नव अनुदिशोंका, मुखप्रदेशपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिका ध्यान करे। ललाट देशमें सिद्धशिला, उसके ऊपर उत्तमागमें लोकशिखरके तुल्य सिद्धक्षेत्रको जानना चाहिए। इस प्रकार जो निज देहका ध्यान किया जाता है, उसे भी पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए।।४६०-४६३॥

#### पदस्थ-ध्यान

#### जं भाइज्जइ उच्चारिऊण परमेट्टिमंतपयममलं । एयक्खरादि विविहं पयत्थमाणं मुणोयव्वं ॥४६४॥(१)

एक अक्षरको आदि लेकर अनेक प्रकारके पच परमेष्ठीवाचक पवित्र मंत्रपदोंका उच्चा-रण करके जो ध्यान किया जाता है, उसे पदस्थ ध्यान जानना चाहिए ।।४६४।।

विशेषार्थ—ओं यह एक अक्षरका मंत्र है। अहं, सिद्ध ये दो अक्षरके मंत्र है। ओं नमः यह तीन अक्षर का मत्र है। अरहंत, अहं नमः, यह चार अक्षरका मंत्र है। अ सि आ उ सा यह पाँच अक्षरका मंत्र है। ओं नमः सिद्धेभ्यः यह छह अक्षरका मंत्र है। इसी प्रकार ओं, ह्री नमः, ऊं ह्री अहं नमः, ओं ह्री श्री अहं नमः, अहंत, सिद्ध, अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुभ्यो नमः, इत्यादि पंचपरमेष्ठी या जिन, तीर्थं कर वाचक नामपदोंका ध्यान पदस्थ ध्यानके ही अन्तर्गत है।

सुरणं श्रयारपुरश्रो माइन्जो उड्ढरेह-बिंदुजुयं। पावंधयारमहणं समंतश्रो फुरियसियतेयं॥४६५॥(२)

पापरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला और चारों ओरसे सूर्यके समान स्फुरायमान शुक्ल तेजवाला ऐसा तथा ऊर्ध्वरेफ और बिन्दुसे युक्त अकारपूर्वक हकारका, अर्थात् अर्हे इस मंत्रका ध्यान करे ॥४६५॥

#### त्र सि त्रा उ सा सुवरुणा झायव्वा णंतसित्तसंपरुणा । चउपत्तकमलमञ्जे पढमाइकमेण णिविसिऊणं ॥४६६॥(३)

चार पत्रवाले कमलके भीतर प्रथमादि क्रमसे अनन्त शक्ति-सम्पन्न अ, सि, आ, उ, सा इन सुवर्णोंको स्थापित कर ध्यान करना चाहिए। अर्थात् कमलके मध्यभागस्थ कर्णिका में अं (अरहंत) को, पूर्व दिशाके पत्रपर सि (सिद्ध) को, दक्षिण दिशाके पत्रपर आ (आचार्य) को पश्चिम दिशाके पत्रपर उ (उपाध्याय) को और उत्तर दिशाके पत्रपर सा (साधु) को स्थापित कर उनका ध्यान करे।।४६६।।

ते चिय वर्णा श्रद्धदत्त पंचकमलाण मञ्मदेसेसु । णिसिऊण सेसपरमेट्ठि श्रक्लरा चउसु पत्तेसु ॥४६७॥

- (१) एकाक्षरादिकं मंत्रमुक्वार्थं परमष्टिनाम् । क्रमस्य चिन्तनं यत्तत्वदृश्यध्यानसंज्ञकम् ॥२३२॥
- (२) श्रकारपूर्वकं शून्यं रेफानुस्वारपूर्वकम् । पापान्धकारनिर्णाशं ध्यातब्यं तु सितप्रमम् ॥२३३॥
- (३) चतुर्देतस्य पद्मस्य कर्णिकायंत्रमन्तरम् । पूर्वोदिदिक्कमान्भ्यस्य पदाद्यस्यपंचकम् ॥२३४॥—गुण् श्राव०

रयण्त्तय-तव-पिडमा-वर्णा गिविसिऊण् सेसपत्तेसु । सिर-वयण्-कंठ-हियए णाहिपएसिम्म कायन्वा ॥४६८॥ श्रहवा गिलाडदेसे पढमं बीयं विसुद्धदेसिम्म । दाहिणदिसाइ गिविसिऊण् सेसकमलाण् काएन्जो ॥४६९॥(१)

पुनः अष्टदलवाले कमलके मध्यदेशमे दिशासम्बन्धी चार पत्रोंपर उन्ही वर्णोको स्थापित करके, अथवा पंच परमेष्ठीके वाचक अन्य अक्षरोको स्थापित करके तथा विदिशा सम्बन्धी शेष चार पत्रोंपर रत्नत्रय और तपवाचक पदोके प्रथम वर्णोको अर्थात् दर्शनका द, ज्ञानका ज्ञा, चारित्रका चा और तपका त इन अक्षरोंको कमशः स्थापित करके इस प्रकार के अष्ट दलवाले कमलका शिर, मुख, कंठ, हृदय और नाभिप्रदेश, इन पांच स्थानोंमे ध्यान करना चाहिए। अथवा प्रथम कमलको ललाट देशमे, द्वितीय कमलको विशुद्ध देश अर्थात् मस्तकपर, और शेष कमलोंको दक्षिण आदि दिशाओंमें स्थापित करके उनका ध्यान करना चाहिए।।४६७-४६९।।

श्रट्ठद्लकमलमज्झे भाएज खहं दुरेहबिंदुजुयं। सिरिपंचणमोक्कारेहिं वलइयं पत्तरेहासुर ।।४७०॥ विसिक्जण खमो श्ररहंताण पत्ताइमट्ठवगोहिं। भिणक्षकण वेदिकण य मायाबीएण तं तिवणं।।४७१॥(२)

अष्ट दलवाले कमलके भीतर काणिकामे दो रेफ और बिन्दुसे युक्त हकारके अर्थात् 'ईं' पदको स्थापन करके काणिकाके बाहर पत्ररेखाओं पर पंच णमोकार पदों के द्वारा वलय बनाकर उनमें क्रमशः 'णमो अरहंताणं' आदि पाँचों पदों को स्थापित करके और आठों पत्रों को आठ वर्णों के द्वारा चित्रित करके पुनः उसे मायाबीजके द्वारा तीन बार वेष्टित करके उसका ध्यान करे ॥४७०-४७१॥

म्रायास-फिलहसंगिह-तणुप्पहासिललिगिहिगिह्नुहंतं । ग्र-सुरितरोडमिगिकिरणसमूहरं जियपयंबुरुहो ॥४७२॥ वरम्रद्वपाडिहेरेहिं परिउद्घो समवसरणमञ्झगम्रो । परमप्पाणंतचउद्वयगिगम्रो पवणमग्गद्वो ॥४७३॥(३)

#### १ व. रेहेसु।

- (१) तच्चाष्टपत्रपद्मानां तदेवाक्षरपंचकम् ।
  पूर्ववन्न्यस्य दग्ज्ञानचारित्रतपसामपि ॥२३५॥
  विदिच्वाद्यक्षरं न्यस्य ध्यायेन्मूर्धिन गले हृदि ।
  नाभौ वक्त्रेऽथवा पूर्वं ललाटे मूर्धिन वापरम् ॥२३६॥
  चत्वारि यानि पद्मानि दक्षिणादिदिशास्वपि ।
  विन्यस्य चिन्तयेक्षित्यं पापनाशनहेतवः ॥२३७॥
- (२) मध्येऽष्टपत्रपद्मस्य खं द्विरेफं सिबन्दुकम् । स्वरपंचपदावेष्टयं विन्यस्यास्य दत्तेषु तु ॥२३८॥ भृत्वा वर्गाष्टकं पत्रं प्रान्ते नयस्यादिमं पदम् । मायाबीजेन संवेष्टयं ध्येयमेतस्सुशर्मदम् ॥२३६॥
- (३) श्राकाशस्फटिकामासः प्रातिहार्योष्टकान्वितः । सर्वामरैः सुसंसेव्योऽप्यनन्तगुण्यज्ञचितः ॥२४०॥ नमोमार्गेऽथवोक्तेन वर्जितः चीरनोरघीः । मध्ये शंशांकसंकाशनीरे जातस्थितो जिनः ॥२४१॥—गुण् श्रा०

पुरिसम्रो चिय परिवारविज्जिम्रो सीरजलहिमन्झे वा । वरखोरवण्यकंदुरथ किएण्यामज्भदेसद्वो ॥४७४॥ स्रोह्वहिसलिलधाराहिसेयधवलीकयंगसन्वंगो । जं झाइज्जइ एवं रूवत्थं जाण तं झाणं ॥४७४॥ (१)

आकाश और स्फिटिकमिणके समान स्वच्छ एवं निर्मल अपने शरीरकी प्रभारूपी सिललिनिधि (समुद्र) में निमग्न, मनुष्य और देवोंके मुकुटोंमें लगी हुई मिणयोंकी किरणोंके समूहसे अनुरिजत है चरण-कमल जिनके, ऐसे, तथा श्रेष्ठ आठ महाप्रातिहायोसे परिवृत, समवसरणके मध्यमें स्थित, परम अनन्त चतुष्टयसे समन्वित, पवन मार्गस्थ अर्थात् आकाशमें स्थित, अरहन्त भगवान्का जो ध्यान किया जाता है, वह रूपस्थ ध्यान है। अथवा ऐसे ही अर्थात् उपर्युक्त सर्व शोभासे समन्वित किन्तु समवसरणादि परिवारसे रहित, और क्षीरसागरके मध्यमे स्थित, अथवा उत्तम क्षीरके समान धवल वर्णके कमलकी किणकाके मध्यदेशमे स्थित, क्षीरसागरके जलकी धाराओंके अभिषेकसे धवल हो रहा है सर्वांग जिनका, ऐसे अरहन्त परमेष्ठीका जो ध्यान किया जाता है, उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४७२–४७५॥

## रूपातीत-ध्यान

वयण् रस-गंध-फासेहिं विजिन्नो गाग-दंसण्सक्वो । ज भाइज्जइ एवं तं भाणं रूवरहियं ति ।।४७६॥(२)

वर्ण, रस, गध और स्वर्शसे रहित, केवल ज्ञान-दर्शन स्वरूप जो सिद्ध परमेष्ठीका या शुद्ध आत्माका ध्यान किया जाता है, वह रूपातीत ध्यान है ॥४७६॥

> श्रहवा श्रागम-खोश्रागमाइ भेएहिं सुत्तमग्गेख । खाऊख भावपुरजा कायन्वा देसविरएहिं ॥४७७॥

अथवा आगमभावपूजा और नोआगमभावपूजा आदिके भेदसे शास्त्रानुसार भाव-पूजाको जानकर वह श्रावकोंको करना चाहिए ॥४७७॥

> एसा छुन्विहपूजा खिच्चं धम्माखुरायरत्तेहिं। जहजोगां कायक्वा सक्वेहिं पि देसविरपृहिं ॥४७८॥(३)

इस प्रकार यह छह प्रकारकी पूजा धर्मानुरागरक्त सर्व देशव्रती श्रावकोंको यथायोग्य नित्य ही करना चाहिए ॥४७८॥

> एयारसंगधारी जीइसहस्सेण सुरवरिंदो वि । पूजाफलं ण सक्कड् णिस्सेसं विण्णाउ जम्हा ॥४७९॥ तम्हा हं णियसत्तीए थोयवयणेण कि पि वोच्छामि । धम्माणुरायरतो भवियजणो होइ जं सब्वो ॥४८०॥

जब कि ग्यारह अंगका धारक, देवोंमें सर्वश्रेष्ठ इन्द्र भी सहत्र जिह्वाओंसे पूजाके समस्त फलको वर्णन करनेके लिए समर्थ नहीं है, तब में अपनी शक्तिके अनुसार थोड़ेंसे वचन द्वारा कुछ कहूँगा, जिससे कि सर्व भव्य जन धर्मानुरागमें अनुरक्त हो जावें ॥४७९-४८०॥

- (१) चीराम्भोधिः चीरधाराशुभ्राशेषाङ्गसङ्गमः । एवं यश्चिन्त्यते तत्स्याद् ध्यानं रूपस्थनामकम् ॥२४२॥
- (२) गन्धवर्णरसस्पर्शवर्जितं बोधदङ्मयम् । यिचन्त्यतेऽर्हेद् पं तद्ध्यानं रूपवर्जितम् ॥२४३॥
- (३) इत्येषा षडविधा पूजा यथाशक्ति स्वभक्तितः । सथाविधिविधातस्या प्रयतैर्देशसंयतैः ॥२४४॥ — गुगा० आव०

१ व. कंदुद्द। २ झ. ब. गोश्रागमेहिं। ३ ध. सब्वे।

'कुःशुंभरिदलभेत्ते' जिग्रभवणे जो ठवेइ जिग्रपढिमं। सरिसवमेत्तं पि लहेइ सो गरो तित्थयरपुग्णं ॥४८१॥ जो पुग्र जिग्रिदभवणं समुग्ग्ययं परिहि-तोरग्रसमग्गं। ग्रिम्मावइ तस्स फलं को सक्कइ विष्णुउं सयलं॥४८२॥(१)

जो मनुष्य कुंथुम्भरी (धिनया) के दलमात्र अर्थात् पत्र बराबर जिनभवन बनवाकर उसमें सरसोंके बराबर भी जिनप्रतिमाको स्थापन करता है, वह तीर्थं कर पद पानेके योग्य पुण्यको प्राप्त करता है, तब जो कोई अति उन्नत और परिधि, तोरण आदिसे संयुक्त जिनेन्द्र-भवन बनवाता है, उसका समस्त फल वर्णन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है।।४८१-४८२।।

#### जलधाराणिक्लेवेण पावमलसोहणं हवे णियमं। चंद्रणलेवेण गरो जावह सोहग्गसंपण्णो ॥४८३॥

पूजनके समय नियमसे जिन भगवान्के आगे जलधाराके छोड़नेसे पापरूपी मैलका संशोधन होता है। चन्दनरसके लेपसे मनुष्य सौभाग्यसे सम्पन्न होता है।।४८३।।

> जायद् म्रक्लयशिहि-रयशसामिम्रो म्रक्लएहि म्रक्लौहो। म्रक्लीशलिद्धजुत्तो म्रक्लयसोक्लं च पावेइ।।४८४॥

अक्षतोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य अक्षय नौ निधि और चौदह रत्नोंका स्वामी चऋवर्ती होता है, सदा अक्षोभ अर्थात् रोग-शोक-रहित निर्भय रहता है, अक्षीण लब्धिसे सम्पन्न होता है और अन्तमें अक्षय मोक्ष-सुखको पाता है ॥४८४॥

कुसुमेहिं कुसेसयवयणु तरुणीजग्ग्यग्-कुसमवरमाला-वलग्णिचयदेहो जयइ कुस्माउहो चेव ॥ ४८५॥

पुष्पोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य कमलके समान सुन्दर मुखवाला, तरुणीजनोंके नयनों- . से और पुष्पोंकी उत्तम मालाओंके समूहसे समिचत देहवाला कामदेव होता है ॥४८५॥

नैवेद्यके चढ़ानेसे मनुष्य शक्तिमान्, कान्ति और तेजसे सम्पन्न, और सौन्दर्यरूपी समुद्रकी वेला (तट) वर्ती तरंगोंसे संप्लावित शरीरवाला अर्थात् अतिसुन्दर होता है।।४८६।।

दीवेहिं दीवियासेसजीवद्व्वाइतश्चसञ्मावो । सञ्मावज्यायकेवलपईवतेएगा होइ गरो ॥४८७॥

दीपोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य, सद्भावोंके योगसे उत्पन्न हुए केवलज्ञानरूपी प्रदीपके तेजसे समस्त जीवद्रव्यादि तत्त्वोंके रहस्यको प्रकाशित करनेवाला अर्थात् केवलज्ञानी होता है ॥४८७॥

धूवेण सिसिरयरधवलकित्तिधवित्तयजयत्तम्रो पुरिसो । जायइ फलेहि संपत्तपरमणिव्वाणसोक्लफलो ॥४८८॥

१ घ. कुस्तुंबरी दत्तय । प. कुस्तंभरिद्छभेते श्रधंकठूंबरिफलमात्रे । २ घणियादलमात्रे । ३ ब. णिबेडन ।

<sup>(</sup>१) कुंस्तुवरखण्डमात्रं यो निर्माप्य जिनाखयम् । स्थापयेष्प्रतिमां स स्यात् त्रैजोक्यस्तुतिगोचरः ॥२४५॥ यस्तु निर्मापयेत्तुङ्गं जिनं चैत्यं मनोहरम् । वक्तुं तस्य फळं शक्तः कथं सर्वविदोऽखिलम् ॥२४६॥ — गुण० श्राव०

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

धूपसे पूजा करनेवाला मनुष्य चन्द्रमाके समान धवल कीर्तिसे जगत्त्रयको धवल करने-वाला अर्थात् त्रैलोक्यव्यापी यशवाला होता है। फलोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य परम निर्वाण-का सुखरूप फल पानेवाला होता है।।४८८।।

घंटाहिं घंटसद्दाउलेसु पवरच्छराणमज्मिम । संकीबद्द सुरसंघायसेवित्रो वरविमाणेसु ॥४८९॥

जिनमन्दिरमें घंटा समर्पण करनेवाला पुरुष घंटाओंके शब्दोंसे आकुल अर्थात् व्याप्त, श्रेष्ठ विमानोंमें सुर-समृहसे सेवित होकर प्रवर-अप्सराओंके मध्यमे क्रीड़ा करता है ॥४८९॥

छत्तेहिं<sup>र</sup> एयछ्तं भुंजङ् पुहवी सवत्तगरिहीग्रो<sup>र</sup>। चामरदाग्रेण तहा विज्ञिज्ज्ञ चमरणिवहेहिं।।४९०।।

छत्र-प्रदान करनेसे मनुष्य, शत्रुरिहत होकर पृथिवीको एक-छत्र भोगता है। तथा चमरोंके दानसे चमरोंके समूहों द्वारा परिवीजित किया जाता है, अर्थात् उसके ऊपर चमर ढोरे जाते हैं ॥४९०॥

त्रहिंसेयफलेण ग्रारो श्रहिंसिंचिज्जइ सुदंसणस्सुविरं । खीरोयजलेण सुरिंदणसुहदेवेहिं भत्तीए ॥४९१॥

जिनभगवान्के अभिषेक करनेके फलसे मनुष्य सुदर्शनमेरुके ऊपर क्षीरसागरके जलसे सुरेन्द्र प्रमुख देवोंके द्वारा भिनतके साथ अभिषिक्त किया जाता है ॥४९१॥

विजयपडाएहिं णरो संगाममुहेसु विजङ्ग्रो होइ । छुन्खंडविजयगाहो ग्रिंग्पडिवन्खो जसस्सी<sup>र</sup> य ॥४९२॥

जिन-मन्दिरमें विजय-पताकाओंके देनेसे मनुष्य संग्रामके मध्य विजयी होता है । तथा षट्खंडरूप भारतवर्षका निष्प्रतिपक्ष स्वामी और यशस्वी होता है ।।४९२।।

किं जंपिएण बहुणा तीसु वि लोएसु किं पि जं सोक्खं। पूजाफलेण सब्वं पाविज्जइ गुल्थि सदेहो।।४६३।।

अधिक कहनेसे क्या लाभ है, तीनों ही लोकोंमें जो कुछ भी सुख है, वह सब पूजाके फलसे प्राप्त होता ह, इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥४९३॥

श्रखुपालिऊण् एवं सावयधममं तश्रोवसाण्मि । सक्लेहणं च विहिणा काऊण् समाहिणा काळं ॥४९४॥ सोहम्माइसु जायइ कप्पविमाणेसु श्रन्तुयंतेसु । उववादिगिहे कोमलसुयंधिसलसंपुडस्संते' ॥४६५॥ अंतोसुहुत्तकालेण तश्रो पञ्जित्तिश्रो समाणेइ । दिन्वामळदेहधरो जायइ ण्वजुन्वणो चेव ॥४९६॥ समचडरससंठाणो रसाइधाऊहिं विज्ञयसरीरो । दिग्यरसहस्सतेश्रो ण्वकुवलयसुरहिणिस्सासो ॥४९७॥

इस प्रकार श्रावकधर्मको परिपालन कर और उसके अन्तमे विधिपूर्वक सल्लेखना करके समाधिसे मरण कर अपने पुण्यके अनुसार सौधर्म स्वर्गको आदि लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त कल्प-विमानोंमें उत्पन्न होता है। वहाँके उपपादगृहोंके कोमल एवं सुगंधयुक्त शिला-सम्पुटके मध्य में जन्म लेकर अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा अपनी छहों पर्याप्तियोंको सम्पन्न कर लेता है तथा अन्तर्मुहूर्तके ही भीतर दिन्य निर्मल देहका धारक एवं नवयौवनसे युक्त हो जाता है। वह देव

१ झ. ब्रुत्तिहिं। २ सपत्रपरिद्दीनः। ३ व. जसंसी। ४ म. प. संपुडस्संतो।

समचतुरस्र संस्थानका धारक, रसादि घातुओंसे रहित शरीरवाला, सहस्र सूर्योके समान तेजस्वी, नवीन नीलकमलके समान सुगंधित निःश्वासवाला होता है ॥४९४–४९७॥

> पिंडे विकास सुत्तुर्वित्रो व्य संखाइमहुरसहेहिं। दर्द्य सुरिवमूइ विभियहियत्रो पत्नोएइ ॥४९८॥ किं सुमिग्यदंसग्मिणं ग्य वेत्ति जा चिर्ट्य वियपोग् । त्रायंति तक्लगं चिय थुइमुहला त्रायरक्लाई ॥४९९॥ जय जीव णंद वड्टाइचारुसहेहि सोयरम्मेहिं। अञ्बरस्याउ वितन्नो कुणंति चाडुणि विविद्दागि ॥५००॥

सोकर उठे हुए राजकुमारके समान वह देव शख आदि बाजोंके मधुर शब्दोंसे जागकर देव-विभूतिको देखकर और आश्चर्यसे चिकतहृदय होकर इधर उधर देखता है। क्या यह स्वप्न-दर्शन है, अथवा नही, या यह सब वास्तिविक है, इस प्रकार विकल्प करता हुआ वह जब तक बैठता है कि उसी क्षण स्तुति करते हुए आत्मरक्षक आदि देव आकर, जय (विजयी हो), जीव (जीते रहो), नन्द (आनन्दको प्राप्त हो), वर्द्धस्व (वृद्धिको प्राप्त हो), इत्यादि श्रोत्र-सुखकर सुन्दर शब्दोंसे नाना चाटुकार करते हैं। तभी सैकड़ों अप्सराएँ भी आकर उनका अनुकरण करती है। १४९८-५००।।

एवं शुणिज्जमायो<sup>३</sup> सहसा गाऊय श्रोहियायेय ।
गंत्य यहायगेहं वुड्डुयवाविम्हि यहाऊय ॥५०१॥
श्राहरयगिहम्मि तश्रो सोलसहामूसयं व गहिऊय ।
प्जोवयरयसिष्ठिश्रो गंत्य जियालए सहसा ॥५०२॥
वरवजविविहमंगलस्वेद्धं गंधक्खयाइद्व्वेद्धं ।
महिऊण जिणविदं श्रुत्तसहस्सेहिं श्रुणिऊण ॥५०३॥
गंत्य समागेहं श्रयोयसुरसंकुलं परमरम्मं ।
सिंहासगस्स उविदं विदृह् देवेहिं शुव्वंतो ॥५०४॥
उस्सियसियायवत्तो सियचामरशुव्वमाणसञ्वंगो ।
पवरच्छुराहिं कीड्ह दिव्वदृगुणप्पहावेण ॥५०५॥
दीवेसु सायरेसु य सुरसरितीरेसु सेलसिहरेसु ।
श्रव्वियगमणागमणो देवुजाणाइसु रमेह् ॥५०६॥

इस प्रकार देव और देवांगनाओं से स्तुति किया गया वह देव सहसा उत्पन्न हुए अव-धिज्ञानसे अपना सब वृत्तान्त जानकर, स्नानगृहमें जाकर स्नान-वािपकामे स्नान कर तत्पश्चात् आभरणगृहमें जाकर सोलह प्रकारके आभूषण धारण कर पुनः पूजनके उपकरण लेकर सहसा या शीघू जिनालयमें जाकर उत्तम बाजों से, तथा विविध प्रकारके मांगलिक शब्दों से और गंध, अक्षत आदि द्रव्यों से जिनेन्द्र भगवान्का पूजन कर, और सहस्रों स्तोत्रों से स्तुति करके तत्पश्चात् अनेक देवों से व्याप्त और परम रमणीक सभा-भवनमें जाकर अनेक देवों से स्तुति किया जाता हुआ, श्वेत छत्रको धारण करता हुआ और श्वेत चमरों से कम्पमान या रोमांचित है सर्व अंग जिसका, ऐसा वह देव सिहासनके ऊपर बैठता है। (वहाँ पर वह) उत्तम अप्सराओं के साथ कीड़ा करता है, और अणिमा, महिमा आदि दिव्य आठ गुणों के प्रभावसे द्वीपों मे, समुद्रों मे, गंगा आदि निद्यों के तीरों पर, शैलों के शिखरों पर, तथा नन्दनवन आदि देवो द्यानों में अस्खलित (प्रतिबन्ध-रहित) गमनागमन करता हुआ आनन्द करता है।।५०१-५०६।।

१ झ. श्रच्छरसिहस्रो, ब. श्रच्छरसमस्रो । २ ध. विविहागं । ३ प. माणा । ४ इ. सरित्तीसु ।

श्रासाद कातिए फगुणे य खंदीसरहिद्वसेसु । विविहं करेह महिमं खंदीसरचेइय'गिहेसु ॥५०७॥ पंचसु मेरुसु तहा विमाणजिणचेइएसु विविहेसु । पंचसु करुलाणेसु य करेह पुज्जं बहुवियप्पं ॥५०८॥ इचाइबहुविणोएहि तत्थ विणेऊण सगद्विई तत्तो । उच्विष्टियो समाणो चक्कहराईसु जाएइ॥५०९॥

वह देव आषाढ़, कार्त्तिक और फाल्गुन मासमे नन्दीश्वर पर्वके आठ दिनोंमे, नन्दीश्वर द्वीपके जिन चैत्यालयोंमें जाकर अनेक प्रकारकी पूजा मिहमा करता है। इसी प्रकार पांचों मेश्पर्वतोंपर, विमानोंके जिन चैत्यालयोंमें, और अनेकों पंच कल्याणकोंमे नाना प्रकारकी पूजा करता है। इस प्रकार इन पुण्य-वर्धक और आनन्दकारक नाना विनोदोके द्वारा स्वर्गमें अपनी स्थितिको पूरी करके वहाँसे च्युत होता हुआ वह देव मनुष्यलोकमे चक्रवर्त्ती आदिक्मेमें उत्पन्न होता है।।५०७-५०९।।

भोत्एण मग्रुयसोक्खं पस्सिय वेरगाकारणं किं चि । मोत्तूण रायलच्छी तणं व गहिऊण चारित्तं ॥५१०॥ काऊण तवं घोरं लद्धीस्रो तप्फलेण लद्धूण । श्रहगुणे सरियत्तं च किं ण सिज्झह् तवेण जए ॥५११॥

मनुष्य लोकसें मनुष्योंके सुखको भोगकर और कुछ वैराग्यका कारण देखकर, राज्य-, लक्ष्मीको तृणके समान छोड़कर, चारित्रको ग्रहण कर, घोर तपको करके और तपके फलसे विक्रियादि लब्धियोंको प्राप्त कर अणिमादि आठ गुणोंके ऐश्वर्यको प्राप्त होता है। जगमें तपसे क्या नहीं सिद्ध होता ? सभी कुछ सिद्ध होता है।।५१०-५११।।

बुद्धि तवो वि य जद्धी विउच्चणजद्धी तहेव श्रोसहिया। रस-बल्छ-श्रक्खीणा वि य रिद्धीश्रो सत्त पर्गणता ॥५१२॥ श्रीणमा महिमा जघिमा पागम्म वसित्त कामरूवित्तं। ईसत्त पावणं तह श्रहगुणा विग्णया समए॥५१३॥

बुद्धिऋद्धि, तपऋद्धि, विकियाऋद्धि, औषधऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि और अक्षीण महानस ऋद्धि, इस प्रकार ये सात ऋद्धियाँ कही गई है ॥५१२॥ अणिमा, महिमा, लिघमा, प्राकाम्य,विशत्व, कामरूपित्व, ईशत्व, और प्राप्यत्व, ये आठ गुण परमागममें कहे गये हैं ॥५१३॥

एवं काऊण तवं पासुयठाणिमा तह य गंत्ण ।
पित्रंकं वंधिता काउस्सगेण वा ठिन्ना ॥५१४॥
जह खाइयसिंद्ठी पुन्वं खिवयाउ सत्त पयडीश्रो ।
सुर-िण्रय-तिरिक्खाऊ तिम्ह भवे णिट्ठियं चेव ॥११९॥
श्रद्ध बेदगसिंद्द्ठी पमत्तठाणिमा श्रप्यमत्ते वा ।
सिरिकण धम्ममाणं सत्त वि णिट्ठवइ पयडीश्रो ॥११६ ॥
काऊण पमत्तेयरपरियत्तं स्याणि खवयपाउग्गो ।
होऊण श्रप्यमत्तो विसोहिमाऊरिकण खणं ॥११७॥
करणं श्रधापवत्तं पढमं पिडविजिकण सुक्कं च ।
जायइ श्रपुन्वकरणो कसायखवणुज्जश्रो वीरो ॥५१८॥

१ प. घरेसु । २ इ. ध. प. गुणी । ३ म. सङ्मुं । ध. प. सङ्मं (साध्यमित्यर्थः) ४ च. प. परियत । ५ इ. घ. णुजिन्नो ।

इस प्रकार वह मुनि तपश्चरण करके, तथा प्रासुंक स्थानमें जाकर और पर्यं कासन बाँधकर अथवा कायोत्सर्गसे स्थित होकर, यदि वह क्षायिक-सम्यग्दृष्टि है, तो उसने पहले ही अनन्तानुबन्धी-चतुष्क और दर्शनमोहित्रक, इन सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है, अतएव देवायु, नारकायु और तिर्यगायु इन तीनों प्रकृतियोंको उसी भवमे नष्ट अर्थात् सत्त्व-व्युच्छिन्न कर चुका है। और यदि वह वेदकसम्यग्दृष्टि है, तो प्रमत्त गुणस्थानमें, अथवा अप्रमत्त गुणस्थानमें धर्मध्यानका आश्रय करके उक्त सातों ही प्रकृतियोंका नाश करता है। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें सैकड़ों परिवर्तनोंको करके, क्षपक श्रेणिक प्रायोग्य सातिशय अप्रमत्त संयत होकर क्षणमात्रमें विशोधिको आपूरित करके और प्रथम अध-प्रवृत्तकरणको और शुक्ल-ध्यानको प्राप्त होकर कषायोक क्षपण करनेके लिए उद्यत वह वीर अपूर्वकरण संयत हो जाता है।।५१४-५१८।।

एक्केक्क ठिदिखंडं र पाडइ अंतोमुहुत्तकालेण । ठिदिखड पडणकाले श्रयुभागसयाणि पाडेइ ॥५१९॥ गच्छइ विसुद्धमाणो पडिसमयमग्रंतगुणविसोहीए । • श्रियायिष्टगुणं तत्थ वि सोलह पयडीश्रो पाडेइ ॥५२०॥

अपूर्वकरण गुणस्थानमे वह अन्तर्मुहूर्तकाल के द्वारा एक एक स्थितिखंडको गिराता है। एक स्थितिखंडके पतनकालमे सैकडों अनुभागखंड़ोंका पतन करता है। इस प्रकार प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँपर पहले सोलह प्रकृतियोंको नष्ट करता है।।५१९–५२०।।

विशेषार्थ—वे सोलह प्रकृतियाँ ये है—नरकगित, नरकगत्यानपूर्वी, तिर्यग्गित, तिर्यग्ग-त्यानपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला, उद्योत, आतप, एकेन्द्रियजाति, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर । इन प्रकृतियोंको अति-वृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागमे क्षय करता है ।

श्रद्ध कसाए च तश्री णद्यसयं तहेव इत्थिवेयं च । इत्रणोकसाय पुरिसं कमेण कोह पि संझुहइ ॥५२९॥ कोहं माणे माण मायाए तं पि झुहइ लोहम्मि । बायरलोहं पि तश्रो कमेण णिट्टवड तस्थेव ॥५२२॥

सोलह प्रकृतियोंका क्षय करनेके पश्चात् आठ मध्यम कषायोंको, नपुंसकवेदको, तथा स्त्रीवेदको, हास्यादि छह नोकषायोंको और पुरुषवेदका नाश करता है और फिर क्रमसे संज्वलन कोधको भी संक्षुभित करता है। पुनः संज्वलनकोधको संज्वलनमानमें, संज्वलनमानको संज्वलन मायामें और संज्वलन मायाको भी बादर-लोभमे संक्रामित करता है। तत्प-श्चात् क्रमसे बादर लोभको भी उसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे निष्ठापन करता है, अर्थात् सूक्ष्म लोभरूपसे परिणत करता है।।५२१-५२२।।

श्रणुलोह वेदंतो संजायइ सुहुमसंपरायो सो । खिनऊण सुहुमलोहं खीणकसाश्रो तश्रो होइ ॥५२३॥ तत्थेव सुक्कमाणं विदिय पडिविजिऊण् तो तेण । णिद्दा-पदलाउ दुए दुचरिमसमयम्मि पाडेइ ॥५२४॥

१ व. कंडं। २ व. कंड। ३ म. लोइमिस । प. लोयम्स ।

#### णार्यांतरायदसयं दसरा चत्तारि चरिमसमयम्मि । हृश्विऊण तक्खणे चिय सजोगिकेवलिजिणो होह् ॥५२५॥

तभी सूक्ष्मलोभका वेदन करनेवाला वह सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्त्ती सूक्ष्मसाम्पराय संयत होता है। तत्पश्चात् सूक्ष्म लोभका भी क्षय करके वह क्षीणकषाय नामक बारहवे गुणस्थानमें जाकर क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ होता है। वहांपर ही द्वितीय शुक्लध्यानको प्राप्त करके उसके द्वारा बारहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमे निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों को नष्ट करता है। चरम समयमें ज्ञानावरणै कर्मकी पाँच, अन्तरायकर्मकी पाँच और दर्शनावरणकी चक्षुदर्शन आदि चार इन चौदह प्रकृतियोंका क्षय करके वह तत्क्षण ही सयोगि-केवली जिन हो जाता है।।५२३-५२५।।

तो सो तियालगोयर-म्रणंतगुणपज्जयप्यं वरधुं । जाखइ पस्सइ जुगवं खवकेवललिसंप्रखो ॥५२६॥ दाखे लाहे भोए परिभोए वीरिए सम्मत्ते । खवकेवललद्धीयो दंसख खाखे चरित्ते य ॥५२७॥

तब वह नव केवललिब्धयोंसे सम्पन्न होकर त्रिकाल-गोचर अनन्त गुण-पर्यायात्मक वस्तुको युगपत् जानता और देखता है। क्षायिकदान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक परिभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दर्शन (केवल दर्शन), क्षायिक चारित्र (यथाख्यात चारित्र), ये नव केवललिब्धयां है।।५२६-५२७।

उक्कस्सं च जहरायं पजात्र विहरिऊस्स सिज्झेह । सो श्रक्यसमुग्वात्रो जस्साउसमासि कम्माणि ॥५२८॥ जस्स स हु श्राउसरिसासि सामागोयाणि वेयसीयं च । सो कुसह समुग्वायं सियमेस जिसो ण संदेहो ॥५२९॥

वे सयोगि केवली भगवान् उत्कृष्ट और जघन्य पर्याय-प्रमाण विहार करके, अर्थात् तेरहवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल—आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तकम पूर्वकोटी वर्षप्रमाण है और जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, सो जिस केवलीकी जितनी आयु है, तत्प्रमाण काल तक नाना देशोंमे विहार कर और धर्मोपदेश देकर सिद्ध होते हैं। (इनमे कितने ही सयोगिकेवली समुद्धात करते हैं और कितने ही नहीं करते हैं।) सो जिस केवलीके आयु कर्मकी स्थितिके बराबर शेष नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मकी स्थिति होती है, वे तो समुद्धात किये विना ही सिद्ध होते हैं। किन्तु जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म आयुके बराबर नहीं हैं, वे सयोगिकेवली जिन नियमसे समुद्धात करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है।।५२८-५२९।।

छम्मासाउगसेसे उप्पर्णं जस्स केवलं होज्ज<sup>र</sup> । सो कुण्ड् समुग्धायं इयरो पुण होड् भयणिज्जो ॥५३०॥

छह मासकी आयु अवशेष रहनेपर जिसके केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वे केवली समु-द्धात करते हैं, इतर केवली भजनीय हैं, अर्थात् समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ॥५३०॥

> श्रंतोमुहुत्तसेसाउगम्मि दृढं कवाड पयर च । जगपूरणमथ पयरं कवाड दृढं णियतणुपमाणं च ॥५३१॥ एवं पप्सपंसरण-संवरणं कुणइ श्रद्धसमपृष्टिं । होहिंति जोइचरिमे श्रवाङ्कम्माणि सरिसाणि ॥५३२॥

<sup>ै</sup>१ इ. स. णाणं।

सयोगिकेवली अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण आयुके शेष रह जानेपर (शेष कर्मोंकी स्थितिको समान करनेके लिए) आठ समयोंके द्वारा दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, पुनः प्रतर, कपाट, दंड और निज देह-प्रमाण, इस प्रकार आत्म-प्रदेशोंका प्रसारण और संवरण करते हैं। तब सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तमें अघातिया कर्म सदृश स्थितिवाले हो जाते हैं। १५३१-५३२।।

बायरमण्-विचिजोगे रंभइ तो थूलकायजोगेण । सुहुमेण तं पि रंभइ सुहुमे मण-वयणजोगे य ॥५३३॥ तो सुहुमकायजोगे वद्टंतो साइए तइयसुक्कं । रंभित्ता तं पि पुणो श्रजोगिकेवलिजियो होइ ॥५३४॥

तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें सयोगिकेवली जिनेन्द्र बादरकाययोगसे बादर मनोयोग और बादर वचनयोगका निरोध करते हैं। पुनः सूक्ष्म-काययोगसे सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोगका निरोध करते हैं। तब सूक्ष्म काययोगमें वर्तमान सयोगिकेवली जिन तृतीय शुक्लध्यानको ध्याते हैं और उसके द्वारा उस सूक्ष्म काययोगका भी निरोध करके वे चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगिकेवली जिन हो जाते हैं।।५३३-५३४।। •

बावत्तरि पयडीय्रो चउत्थसुक्केण तस्थ घाएइ। दुचरिमस्मयम्हि तथ्रो तेरस चरिमम्मि खिद्ववइ ॥५३५॥ तो तम्मि चेव समये लोयमो उडुगमणसङ्माय्रो। संचिद्वइ श्रसरोरो प्वरद्वगुख्पश्रो खिच्चं ॥५३६॥

उस चौदहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें चौथे शुक्लध्यानसे बहत्तर प्रकृतियोंका घात करता है और अन्तिम समयमें तेरह प्रकृतियोंका नाश करता है। उस ही समयमें ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला यह जीव शरीर-रहित और प्रकृष्ट अष्ट-गुण-सहित होकर नित्यके लिए लोकके अग्र भागपर निवास करने लगता है।।५३५-५३६।।

सम्मत्त णाण दंसण् वीरिय सुहम तहेव श्रवगहणं । श्रगुरुलहुमन्वाबाह सिद्धाणां विश्णया गुणहेदे ॥५३७॥\*

सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अन्याबाधत्व, ये सिद्धोंके आठ गुण वर्णन किये गये हैं ॥५३७॥

जं किं पि सोक्खसारं तिसु वि लोएसु मणुय-देवाणं । तमर्णतगुर्णं पि ग्र एयसमयसिद्धाणुभूयसोक्खसमं ॥५३८॥

तीनों ही लोकोंमे मनुष्य और देवोंके जो कुछ भी उत्तम सुखका सार है, वह अनन्त-गुणा हो करके भी एक समयमे सिद्धोंके अनुभव किये गये सुखके समान नहीं है ।।५३८।।

सिज्मइ तइयम्मि भवे पंचमए कोवि सत्तमष्टमए । भंजिवि सर-मणुयसहं पावेड कमेण सिद्धपयं ॥५३६॥

भुंजिवि सुर-मणुयसुहं पावेह कमेण सिद्धपयं ॥५३६॥ (उत्तम रीतिस श्रावकोंका आचार पालन करनेवाला कोई गृहस्थ) तीसरे भवमें सिद्ध होता है, कोई कमसे देव और मनुष्योंके सुखको भोगकर पांचवें, सातवें या आठवें भवमें सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं ॥५३९॥

<sup>\*</sup> म श्रीर इ प्रतिमें ये दो गाथाएं श्रीर श्रधिक पाई जाती हैं:— मोहक्खएय सम्मं केवलणायं हरोह श्रयराणं । केवलदंसरा दंसरा श्रयांतिविरियं च श्रन्तराएया ।।९।। सुहुमं च गामकम्मं श्राउहरायोग हवइ श्रवगहरा । गोयं च श्रगुरुलहुयं श्रव्वाबाहं च वेयसीयं च ॥२॥

# प्रशस्ति

श्रासी ससमय-परसमयविद् सिरिकुंदकुंद्रसंताणे । भव्तवयणकुसुयवणसिसिरयरो सिरिणंदिणामेण ॥५४०॥

श्री कुन्दकुन्दाचार्यकी आम्नायमें स्व-समय और पर-समयका ज्ञायक, और भव्यजन-रूप कुमुदवनके विकसित करनेके लिए चन्द्र-तुल्य श्रीनन्दि नामक आचार्य हुए ॥५४०॥

> कित्ती जिस्सदुसुब्भा सयलसुवणमञ्झे जिहच्छ भिमत्ता, णिच्चं सा सज्जणणं हियय-वयण-सोए णिवासं करेई । जो सिद्धंतंबुरासिं सुण्यतरणमासेञ्ज लीलावतिण्णा । वण्णेउं को समस्यो सयलगुणगणं से वियद्हो<sup>र</sup> वि लोए ॥५४९॥

जिसकी चन्द्रसे भी शुभू कीर्त्ति सकल भुवनके भीतर इच्छानुसार परिभूमण कर पुनः वह सज्जनोंके हृदय, मुख और श्रोत्रमें नित्य निवास करती है, जो सुनयरूप नावका आश्रय करके सिद्धान्तरूप समुद्रको लीलामात्रसे पार कर गये, उस श्रीनन्दि आचार्यके सकल गुण-गणोंको कौन विचक्षण वर्णन करनेके लिए लोकमें समर्थ है ? ॥५४१॥

सिस्सो तस्स जिणिदसासण्डमो सिद्धंतपारंगम्रो, खंतीम्मद्दव-लाहवाइदसहाधम्मभ्मि णिच्लुजम्रो। पुर्ग्णेंदुज्जलिकित्तपूरियजम्रो चारित्तलच्छीहरो, संजाम्रो णयणंदिणाममुणिणो भन्वासयाणंदम्रो ॥५४२॥

उस श्रीनिन्द आचार्यका शिष्य, जिनेन्द्र-शासनमें रत, सिद्धान्तका पारंगत, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दश प्रकारके धर्ममें नित्य उद्यत, पूर्णचन्द्रके समान उज्ज्वल कीर्तिसे जगको पूरित करनेवाला, चारित्ररूपी लक्ष्मीका धारक और भव्य जीवोंके हृदयोंको आनन्द देनेवाला ऐसा नयनन्दि नामका मुनि हुआ ॥५४२॥

सिस्सो तस्स जिणागम-जलिखिहिवेलातरंगधोयमणो । संजाओ सयलजए विक्लाओ णेमिचन्द्र सि ॥५४३॥

उस नयनन्दिका शिष्य, जिनागम रूप जलनिधिकी वेला-तरंगोंसे धुले हुए हृदय-वाला नेमिचन्द्र इस नामसे सकल जगत्में विख्यात हुआ ॥५४३॥

> तस्स पसाएग् मए ब्राइरियपरंपरागयं सत्थं। वच्छुछयाए रइयं भवियाणमुवासयज्क्रयणं ॥५४४॥

उन नेमिचन्द्र आचार्यके प्रसादसे मैंने आचार्य-परम्परासे आया हुआ यह उपासका-ध्ययन शास्त्र वात्सल्य भावनासे प्रेरित होकर भव्य जीवोंके लिए रचा है ॥५४४॥

जं किं पि एत्थ भणियं श्रयाणमार्णेण पवयणविरुद्धं । खिमऊण पवयण्धरा सोहित्ता तं पयासंतु ॥५४५॥

अजानकार होनेसे जो कुछ भी इसमें प्रवचन-विरुद्ध कहा गया हो, सो प्रवचनके धारक (जानकार) आचार्य मुझे क्षमाकर और उसे शोधकर प्रकाशित करें ॥५४५॥

इच सया पर्यासुत्तराणि एयस्स गंथपरिमाणं । वसुणंदिका णिबद्धं वित्थरियन्वं वियड्ढेहिं ॥५४६॥

वसुनन्दिके द्वारा रचे गये इस ग्रन्थका परिमाण (अनुष्टुप् क्लोकोंकी अपेक्षा) पचास अधिक छह सौ अर्थात् छह सौ पचास (६५०)है। विचक्षण पुरुषोंको इस ग्रंथका विस्तार करना चाहिए, अथवा जो बात इस ग्रन्थमें संक्षेपसे कही गईं है, उसे वे लोग विस्तारके साथ प्रतिपादन करें।।५४६॥

इत्युपासकाध्ययनं वसुनिन्दना कृतमिदं समाप्तम् ।

१ ब. सेवियहो म. सेवियंतो । (बिद्ग्ध इत्यर्थः )

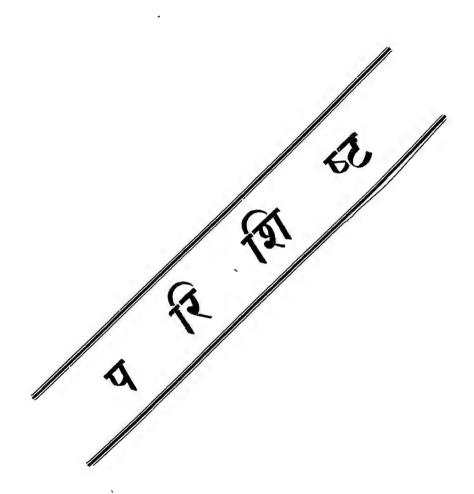

# १ विशेष-टिप्पण

गाथा नं १५ — विशेषार्थ — विवित्त गितमें कमोंदयसे प्राप्त शरीरमें रोकनेवाले श्रीर जीवनके कारणभूत श्राधारको श्रायु कहते हैं। मिन्न-मिन्न शरीरोंकी उत्पत्तिके कारणभूत नोकर्मवर्गणांके मेदोंको कुल कहते हैं। कन्द, मूल, श्रयहा, गर्म, रस, रवेद श्रादिको उत्पत्तिके श्राधारको गोनि कहते हैं। जिन स्थानोंके द्वारा श्रमेक श्रवस्थाश्रोमे स्थित जीवोंका ज्ञान हो, उन्हें मार्गणास्थान कहते हैं। मोह श्रीर योगके निमित्तसे होनेवाली श्रात्माके सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि गुणोंकी तारतम्यरूप विकसित श्रवस्थाश्रोंको गुणस्थान कहते हैं। जिन सहश धर्मोंके द्वारा श्रमेक जीवोका संग्रह किया जाय, उन्हें जीव-समास कहते हैं। बाह्य तथा श्राम्यन्तर कारणोंके द्वारा होनेवाली श्रात्माके चेतनगुणकी परिण्यतिको उपयोग कहते हैं। जीवमें जिनके संयोग रहनेपर 'यह जीता है' श्रीर वियोग होनेपर 'यह मर गया' ऐसा व्यवहार हो, उन्हे प्राण् कहते हैं। श्राहारादिकी वांछाको संज्ञा कहते हैं।

गाथा नं ॰ ४६ — विशेषार्थ — वस्तुके स्वरूप या नाममात्रके कथन करनेको निर्देश कहते हैं। वस्तुके आधिपत्यको स्वामित्व करते हैं। वस्तुकी उत्पत्तिके निमित्तको साधन कहते हैं। वस्तुके अधिष्ठान या आधारको अधिकरण कहते हैं। वस्तुकी कालमर्यादाको स्थिति कहते हैं और वस्तुके प्रकार या भेदोंको विधान कहते है। परमागममे इन छह अनुयोग-द्वारोंसे वस्तु-स्वरूपके जाननेका विधान किया गया है।

गाथा नं० २६५ — आयंबिल या आचाम्लवत — अष्टमी आदि पर्वके दिन जब निर्जल उपवास करनेकी शिक्क नहीं हो, तब इसे करनेको जबन्य उपवास कहा गया है। पर्वके दिन एक बार रूच्च एवं नीरस आहारके प्रहण्य करनेको आयंबिल कहते हैं। इसके संस्कृतमे अनेक रूप देखनेमे आते हैं, यथा— आयामाम्ल, आचामाम्ल और आचाम्ल। इनमेसे प्रारम्भके दो रूप तो श्वे० प्रन्थोंमें ही देखनेमे आते है और तीलरा रूप दि० और श्वेताम्बर दोनो ही साम्प्रदायके प्रन्थोंमें प्रयुक्क किया गया है। उक्क तीनोंकी निरुक्कियां विभिन्न प्रकारसे की गई हैं और तदनुसार अर्थ भी भिन्न रूपसे किये गये है। पर उन सब्क्का अभिप्राय एक है और वह यह कि छह रसोमे आम्लनामका चौथा रस है, इस वतमें उसे खानेका विधान किया गया है। इस वतमें नीचू इमली आदिके रसके साथ केवल पानीके मीतर प्रकाया गया अन्न धूंचरी या रूखी रोटी आदि भी खाई जा सकती है। पानी में उबले चावलोंको इमली आदिके रसके साथ खानेको भी कुछ लोगोंने आचाम्ल कहा है। इस वतके भी तीन मेद किये गये हैं। विशेषके लिए इस नं०की गाथा पर दी गई टिप्पणीको देखो।

## णिव्वियडी या निर्विकृति व्रत-

इस ब्रतमें विकार उत्पन्न करनेवाले भोजनका परित्याग किया जाता है। दूध, घी, दही, तैल, गुइ आदि रसोंभो शास्त्रोंमें विकृति संज्ञा दी गई है, क्योंकि वे सब इन्द्रिय-विकारोत्पादक हैं। अतएव उक्त रसोंका या उनके द्वारा पके हुए पदार्थोंका परित्याग कर बिलकुल सात्विक एवं रूच्च भोजन करनेको निर्विकृतिव्रत कहा गया है। इसे करनेवालेको नमक तकके भी खानेका त्याग करना आवश्यक माना गया है। कुछ आचार्योंको व्याख्यानुसार रसादिके संपर्कसे सर्वथा अलिस रूक्ष एक अन्नके ही खानेका विधान इस ब्रतमें किया गया है।

तदनुसार भाइके भुंजे चना, मक्का, जुँवार, गेहूँ ब्रादि या पानीमे ठबले ब्रन्न घुंघरी ब्रादि ही खाये जा सकते हैं। कुछ लोगोंकी व्याख्यांके ब्रनुसार नीरस दो ब्रन्नोके संयोगसे बनी खिचड़ी, सत्तू ब्रादि खाये जा सकते हैं।

इस विषयका स्पष्टीकरण पं० ब्राशाधरजीने ब्रापने सागार धर्मामृतमे इस प्रकार किया है-

निर्विकृति:—विक्रियेते जिह्ना-मनसी येनेति विकृतिर्गोरसेश्चरस-फलरस-धान्यरसभेदाचतुर्धा। तत्र गोरसः चीर-घृतादिः, इश्चरसः, खण्ड-गुढादि, फजरसो द्राक्षाम्रादिनिष्यन्दः, धान्यरसस्तैल-मण्डादिः। म्रथवा यद्येन सह भुज्यमानं स्वदते तत्तत्र विकृतिरित्युच्यते। विकृतेर्निष्कान्तं भोजनं निर्विकृति।

—सागा० घ० ग्र० ५ रलोक ३५ टीका

श्रायात्—जिस भोजनके करनेसे जिह्ना श्रीर मन विकारको प्राप्त हो उसे विकृति कहते हैं। इसके चार मेद हैं :—गोरस विकृति, इक्षुरसविकृति, फलरसिकृति श्रीर धान्यरस विकृति। दूध, दही, घी, मन्खन श्रादिको गोरस विकृति कहते हैं। गुड़, खांड, शकर, मिश्री श्रादिको इक्षुरस विकृति कहते हैं। श्रंगूर, श्रनार, श्राम, सन्तरे, मौसम्मी श्रादि फलोंके रसको फलरस विकृति कहते हैं श्रीर तेल, मांड श्रादिको धान्यरस विकृति कहते हैं। इन चारों प्रकारकी विकृतियोंसे यहाँ तक कि मिर्च मसालेसे भी रहित बिलकुल सात्त्विक भोजनको निर्विकृति भोजन कहा जाता है ।

#### गाथा नं॰ २६५ एयद्वाण एकस्थान या एकासन व्रत-

एयहाण शब्दका अर्थ एक स्थान होता है। भोजनका प्रकरण होनेसे उसका अर्थ होना चाहिए एक स्थानका भोजन, पर लोक-व्यवहारमें हमें इसके दो रूप देखनेमें आते हैं। दिगम्बर-परम्प राके प्रचलित रिवाजके अनुसार एयहाणका अर्थ है एक बार थालीमें परोसे गये मोजनका प्रहण करना अर्थात दुवारा परोसे गये मोजनको नहीं प्रहण करना। पर इस विषयका प्ररूपक कोई दि० आगम-प्रमाण हमरे देखनेमें नहीं आया। श्वेताम्बर आगम परम्पराके अनुसार इसका अर्थ है—जिस प्रकारके आसनसे भोजनके लिए बैठे, उससे दाहिन हाथ और मुंहको छोड़कर कोई भी अंग-उपोगको चल-विचल न करे। यहां तक कि किसी अंगमें खुजलाहट उत्पन्न होने पर उसे दूर करनेके लिए दूसरा हाथ भी उसको नहीं उठाना चाहिए।

जिनदास महत्तरने आवश्यक चूर्णिमे इसकी व्याख्या इस प्रकार की है:—
एकट्टाणे ज जथा अंगुवंगं, ठिवयं तहेव समुद्दिसितव्वं, आगारे से आउंटण-पसारणं निष्य ।
आचार्य सिद्धरेनने प्रवचनसारकी वृत्तिमें भी ऐसा ही अर्थ किया है:—

एकं-श्रद्वितीयं स्थानं-श्रंगिवन्यासरूपं यत्र तदेकस्थानप्रत्याख्यानम् । तद्यथा-भोजनकालेऽङ्गोपाङ्गे स्थापितं तस्मिस्तथा स्थित एव भोक्तव्यम् । मुखस्य हस्तस्य च श्रशक्यपरिहारत्वचलनमप्रतिषिद्धमिति ।

भावार्य — भोजन प्रारम्भ करनेके समय श्रपने श्रंग-उपांगोंको जिस प्रकारसे स्थापित किया हो श्रीर जित श्रासनसे बैटा हो, उसे उसी स्थितिमें रहकर श्रीर उसी बैटकसे बैटे हुए ही भोजन करना चाहिए। श्रास उठानेके लिए दीहिने हाथका उठाना श्रीर श्रास चन्नानेके लिए मुखका चलाना तो श्रानिवार्य है। एकासनसे एकस्थानवतका महत्त्व इन्हीं विशेषताश्रोंके कारण श्राधिक है।

## एक-भक्त या एकात्त-

एक + भक्त अर्थात् दिनमें एक बार भोजन करनेको एक मक्त या एकाशन कहते हैं। एकात्तका भी यही अर्थ है एक अर्थ अर्थात् एक बार भोजन करना। दि० और श्वे० दोनों परम्पराओं में इसका समान ही अर्थ किया गया है।

श्रावश्यक चूर्यिमें जिनदास महत्तर कहते हैं:—
एगासणं नाम पूता भूमीतो न चालिउनंति, सेसाणि हत्थे पायाणि चालेजावि ।
श्रावश्यक वृत्तिमें हरिभद्रसूरि कहते हैं—
एकाशनं नाम सकुदुप्विष्टपुताचलनेन भोजनम् ।

प्रवचनसारोद्धार वृत्तिमें आचार्य सिद्धसेन कहते हैं :--

एकं-सकृत्, प्रशनं-भोजनं; एकं वा असनं-पुताचलनतो यत्र प्रत्याख्याने तदेकाशनमेकासनं वा। प्राकृते द्वयोरिप एगासणमिति रूपम् ।

ऋर्यात्—भोजनके लिए बैठकर फिर भूमिंचे नहीं उठते हुए एक बार भोजन करनेको एकाशन या एकभक्त कहते है। पुतनाम नितम्बका है। एकाशन करते समय नितम्ब भूमिपर लगे रहना चाहिए। हां, एकाशन करनेवाला नितम्बको न चलाकर शेष हाथ-पैर ऋादि ऋंग-उपांगोको ऋावश्यकता पड़नेपर चला भी सकता है।

गाथा नं २६७ पर प प्रतिमें निम्न टिप्पणी है-

चतस्रः स्त्रीजातयः ४। ताः मनोवाक्षायैस्तादिताः १२। ते कृतकारितानुमतैः गुणिताः ३६। ते पंचेन्द्रियैर्ह् ताः१८०। तथा दशसंस्कारेः(शरीरसंस्कारः १, श्र्यारसरागसेवा २, हास्यक्रीडा ३, संसर्गवांछा ४, विषयसंकरपः ५, शरीरनिरीचणम् ६, शरीरमंडनम् ७, दानम् ८, पूर्वरतानुस्मरणः ९, मनश्चिन्ता १०) एतैर्दश-भिर्गुणिताः १८००। ते दशकामचेष्टाभिर्गुणिताः १८००। (तथाहि—चिन्ता १, दर्शनेच्छा २, दीर्घो-छ्वासः ३, शरीरातिः ४, शरीरदाहः ५, मन्दाग्निः ६, मूच्छां ७, मदोन्मचः ८ प्राणसन्देहः ९, शुक्र-मोचनम् १० एतैर्दशभिर्गुणिताः।)

श्रर्थात्—उक्त प्रकारसे शीलके १८००० श्रठारह हजार मेद होते हैं।

# २ प्रतिष्ठा-विधान

## गाथा नं॰ ३६३—प्रतिमालच्राम्—

श्रथ विम्बं जिनेन्द्रस्य कर्त्तं व्यं लच्यान्वितम् । ऋज्वायतमुसंस्थान तरुणांगं दिगम्बरम् ॥१॥ श्रीवृच्चभूभूषितोरस्कं जानुप्राप्तकरायजम् । निजांगुलप्रमाणेन साष्टांगुलकातायुतम् ॥२॥ मानं प्रमाणमुन्मानं चित्रलेपशिलादिषु । प्रत्यंगपरिणाहोध्वं यथासख्यमुदीरितम् ॥३॥ कचादिरोमहीनांग श्मश्रुरेखाविवर्जितम् । ऊर्ध्वं प्रलम्बकं दस्वा समाप्त्यन्तं च धारयेत् ॥॥॥ तालं मुखं वितस्तिः स्यादेकार्थं द्वादशांगुलम् । तेन मानेन तद्विम्बं नवधा प्रविकरुपयेत् ॥५॥

प्रातिहायांष्टकोपेतं सम्पूर्णावयवं शुभम् । भावरूपानुविद्धांगं कारयेद्विम्बमर्हतः ॥६९॥ प्रातिहार्येविंना शुद्ध सिद्धविम्बमपोदशम् । सूरीणां पाठकानां च साधूनां च यथागमम् ॥७०॥

कत्तगैरिप संयुक्तं विम्बं दृष्टिविर्वाजतम् । न शोभते यतस्तस्मात्कुर्याद्दृष्टिप्रकाशनम् ॥७२॥ नात्यन्तोन्मीलिता स्तब्धा न विस्फारितमीलिता । त्रिर्यगूर्ध्वमधो दृष्टि वर्जयत्वा प्रयत्नतः ॥७३॥ नासाप्रनिद्विता शान्ता प्रसन्ना निर्विकारिका । वीतरागस्य मध्यस्था कर्त्तंत्र्याऽधोत्तमा तथा ॥७४॥ श्चर्यनाशं विरोधं च तिर्यग्दृष्टिर्भयं तथा।
श्चर्यस्तात्सुतनाशं च भार्यामरणमूर्ध्वंगा ॥७५॥
शोकमुद्वेगसंतापं स्तब्धा कुर्योद्धनत्त्रयम् ।
शान्ता सौभाग्यपुत्रार्थाशाभिवृद्धिप्रदा भवेत् ॥७६॥
सदोषार्चा न कर्त्तंब्या यतः स्यादशुभावहा।
कुर्योद्गौदा प्रभोनांशं कृशांगीद्रंब्यसंक्षयम् ॥७७॥
सक्षिप्तांगीः त्त्रयं कुर्योचिपिटा दुःखदायिनी ।
विनेत्रा नेत्रविष्वंसं हीनवक्त्रा त्वशोभनी ॥७६॥
व्याधि महोदरी कुर्योद् हृद्दोगं हृद्ये कृशा ।
धशहीनानुनं हृन्याच्छुष्कजंघा नरेन्द्रही ॥७९॥
पादहीना जन हृन्यात्किटिहीना च वाहृनम् ।
ज्ञात्वेवं कारयेज्जैनीं-प्रतिमां दोपवर्जिताम् ॥८०॥
साम्गान्येनेदमाख्यातं प्रतिमात्त्रत्वणं मया ।
विशेपतः पुनर्जेय श्रावकाध्ययने स्फुटम् ॥८१॥

( वसुनन्दिप्रतिष्ठापाठ, परि० ४ )

श्रर्थात् — प्रतिमा सर्वोग सुन्दर श्रीर ग्रुद्ध होना चाहिए, श्रन्यथा वह प्रतिष्ठाकारकके धन-जन-हानि श्रादिकी सूचक होती है।

# गाथा नं॰ ४०८--धूलीकलशाभिषेक--

गोश्दङ्गाद्गजदंताच तोरणाःकमलाकरात्। नगाःप्रसिद्धतीर्थाच महासिन्धुतटाच्छुभात्॥७०॥ श्रानीय मृत्तिकां चिप्त्वा कुम्भे तीर्थाम्बुसंमृते। तेन कुर्याजिनार्चाया धृलीकुम्माभिषेचनम्॥७९॥

धूलिकाकलशस्नपनमंत्रः ( वसुनन्दिप्रतिष्टापाठ )

भावार्थ—गोश्यम, गजदन्त आदिसे अर्थात् आजकी भाषामें कुदाली, कुश आदिके द्वारा किसी तीर्थ, तालाव, नदी या प्रसिद्ध स्थानकी मृत्तिका खोदकर लावे और उसे तीर्थ-जल्से भूरे बड़ेमें भरकर गलावे। पुनः उस गली हुई मिट्टीसे प्रतिमाका लेप करे, इसे धूलीकलशाभिषेक कहते हैं। यह प्रतिमाकी शुद्धिके लिए किया जाता है।

## गाथा नं ० ४०६--प्रोत्तरणविध--

लोकमसिद्धसद्द्रव्यैः सद्गजन्यादिभिः स्वयम् । सप्रोक्ष्या विधवाभिश्च निःशल्याभिः सुजातिभिः ॥७२॥

प्रोचणसत्रः

श्रर्थात्—कुलीन सघवा या विधवा वर्ती स्त्रियोके द्वारा लोक-प्रसिद्ध सद्द्रव्योंसे प्रतिमाका प्रोच्च्या संमार्जन करावे ।

## गाथा नं॰ ४१०--- त्राकरशुद्धि---

 प्रच्छादितास्यसन्क्रम्भैः सर्वतीर्थाम्बुसंभृतैः । मंत्राभिमंत्रितैः क्रयांजिनविम्बाभिषेचनम् ॥७४॥

द्वादशपल्लवकलशा भिषेकमंत्रः

रोचनाद्रभंसिद्धार्थपद्मकागुरुचन्द्रनम् । दूर्वाङ्क्रस्यवज्ञीहिश्रीखरुडरोप्यकांचनम् ॥७५॥ माजतीकुंद्युष्पणि नंद्यावर्तं तिलस्तथा । गोमयं भूसिमप्राप्तं निम्नगाढा सुमृत्तिका ॥७६॥ एतैर्द्रन्येः समायुक्तसर्वतीर्थाम्बुसम्भृतैः । चामीकरप्रभैः कुम्भैः जिनाच्चां स्नाप्येत्सदा ॥७७॥

मंगलद्रव्यकलशस्नपनमंत्रः

श्रमृता सहदेवी च विष्णुकांता शतावरी । भृंगराजः शमी श्यामा सप्तीषध्यः स्मृता इमाः ॥७८॥ एताभिर्युक्ततीर्थाम्बुपूर्णश्रुश्रमहाघटैः । ° मंत्राभिमंत्रितैर्भक्त्या जिनार्चामभिषिचयेत् ॥७६॥

सप्तौषधिकलशस्तपनमंत्रः

जातीफललवंगाम्रविस्वभरुलातकान्वितैः । सर्वेतीर्थाम्बुभिः पूर्णैः कुम्भैः संस्नापयेजिनम् ।।८०।।

फलपंचकलशस्तपनमंत्रः

पालाशोदुम्बराश्वत्थशमीन्यप्रोधकत्वचा । मिश्रतीर्थाम्बुभिः पूर्णैः स्नापयेच्छुभ्रसद्धटैः ॥८१॥

**छ्रह्रपंचककलशस्नपनम**त्रः

सहदेवी बला सिंही शतमूली शतावरी। कुमारी चामृता व्याघ्री तासां मूलाष्टकान्वितैः।।=२।। सर्वेतीर्थाम्बुभिः पूर्णेश्चित्रकुम्भेर्नवैद्देहैः। मंत्राभिमंत्रितैजैंनं विम्बं संस्नापयेत्सदा।।=३।।

दिन्यौषधिमुलाष्टकलशस्नपनमंत्रः

लवगैलावचाकुष्टं कंकोलाजातिपत्रिका । सिद्धार्थनंदनाचैश्च गन्धद्रव्यविमिश्चितैः ॥८४॥ तीर्थाम्बुभिर्म्दतैः कुम्भैः सर्वौषधिसमन्वितैः । मंत्राभिमंत्रितैर्जैनीप्रतिमामभिषेचयेत् ॥८५॥

सर्वोषधिकलशस्नपनमंत्रः

एवमाकरसंशुद्धं कृत्वा शास्त्रोक्तकर्मणा । श्रीवर्धमानमंत्रेण जिनार्चामभिमंत्रयेत् ॥६६॥

'ॐ ग्रामो भयवदो वड्डमाग्रस्स रिसिस्स जस्स चक्कं जलंतं गच्छ्र त्रायासं पायालं लोयाणं भूयाणं जए वा, विवाए वा, थंभणे वा, मोहणे वा, रणंगणे वा, रायंगणे वा, सब्बजीवसत्ताणं श्रवराजिश्रो भवदु मे रक्ख रक्ख स्वाहा।'

श्रनेन श्रीवर्धमानमंत्रेण प्रतिमां सप्तवारानभिमंत्रयेत् ।

ः भावार्थ--न्यग्रोध त्रादि बारह वृत्तों के पत्रोंके द्वारा ढके दूर्वा ङ्कुर त्रादि मागलिक द्रव्योंसे मुक्त त्रमृतादि सत त्रौपिधयोंके, जातीफलादि पंच फलोंके, पलाशादिकी छालके, सहदेवी त्रादि त्राठ दिव्योषिधयोंकी जड़ोंके त्रीर लवंगादि सवौषधियोंके रसोंसे भरे घटोसे खानिके भीतर ही प्रतिमाको शुद्धि करनेको त्राकरशुद्धि कहते हैं।

## गाथा नं॰ ४१८ गुणारोपण विधि-

सहजान्वातिनाशोत्थान् दिव्याश्राँ तिशयान् शुभान् ।
स्वर्गावतारसञ्जन्मनिःक्रमज्ञाननिर्वृतीः ॥९५॥
कल्याणपंचकं चैतत्प्रातिहार्याष्टकं तथा ।
संध्यायां रोपयेत्तस्यां प्रतिमायां बहिर्भवम् ॥९६॥
श्रमन्तदर्शनं ज्ञानं सुखं वीर्यं तथान्तरम् ।
सम्यग्ध्यात्वाऽर्हतां विस्वं मनसाऽऽरोपयेत्तत्तः ॥९७॥
सम्यक्त्वं दर्शन ज्ञानं वीर्यागुरुलयू सुखम् ।
श्रव्याबाधावगाही च सिद्धविम्बेषु संस्मरेत् ॥९८॥
रत्नत्रयं च विम्बेषु शेषाणां परमेष्टिनाम् ।
अंग-पूर्वमयं देहं श्रुतदेव्याश्च चिन्तयेत् ॥९९॥
पुस्तकार्थमि ध्यायेदनन्तार्थात्तरात्मकम् ।
श्रमेन विधिना तिष्ठेद्यावदिष्टांशकोदयः ॥१००॥

#### प्रतिमायां गुणारोपणम्

अर्थीत्—उक्त प्रकारते अर्हन्तकी प्रतिमामे अरिहंतोंके, तिद्धके विम्वमें तिद्धोके और रोष परमेष्ठियोंकी मूर्तियों में उनके गुणोंको आरोपण करे। शास्त्रोमे द्वादशांग श्रुतका अध्यारोपण करे।

## गाथा नं० ४१८ चन्दनतिलक-

द्धिसिद्धार्थसद्दूर्वाफलपुष्पाचतान्यपि । सद्वृद्धिरुद्धिकपूर्रियंगुयुतचन्दनम् ॥१०१॥ एवमादिशुभैर्द्वेच्यैः समावाहनपूर्वकम् । लग्नेष्टांशोदये सम्यक स्मृत्वा मंत्रं प्रतिष्ठयेत् ॥१०२॥

प्रतिष्ठातिलकद्रव्याणि

तिलकमंत्रोऽयं—'ॐ ग्रमो अरहंताणं अर्हं स्वाहा' तिलकं दद्यात् । अर्थात्—उक्त द्रव्योंसे प्रतिमाके तिलक करे । गाथा नं० ४१६ मंत्रन्यास—

श्रत्र स्थापनानिक्षेपमाश्रित्यावाहनादिमंत्राः कथ्यन्ते । यथा—्ॐ हां हीं हुं हीं हः श्र सि श्रा उसा एहि एहि सबीषट् । श्रावाहनमन्त्रः । ॐ हां हीं हुं हीं हः श्र सि श्रा उसा तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । स्थापनमंत्रः । ॐ हां हीं हूं हीं हः श्र सि श्रा उसा श्रत्र मम सिब्रहितो भव भव वषट् । सिन्नधीकरणमंत्रः ।

श्रावाहनादिकं कृत्वा सम्यगेवं समाहितः । स्थिरात्माष्टप्रदेशानां स्थाने बीजाचरं न्यसेत् ॥१०३॥

ॐ हां ललाटे, ॐ हीं वामकर्णे, ॐ हूं दक्षिणकर्णे, ॐ हीं शिरः पश्चिमे, ॐ हः मस्तकोपरि, ॐ चमां नेत्रयोः, ॐ कीं उदरे, ॐ हीं कट्यां, ॐ हीं हिद्यों ॐ चमः बाह्वोः, ॐ कीं उदरे, ॐ हीं कट्यां, ॐ हीं कट्यां, ॐ हीं कंघ्योः, ॐ चूं पादयोः, ॐ चः हस्तयोः। श्रीखरहकपूरेण प्रतिमांगे गंधं विकिप्य प्रतिष्ठापयेत्। बीजाचराणि विन्यस्येत्।

श्रर्थात्—उक्त प्रकार प्रतिमाके विभिन्न श्रंगोंपर बीजाच् रोंको लिखे, यह मंत्रन्यासिकया कहलाती है।

## गाथा नं॰ ४२० मुखपटविधानादि-

बहुमूल्यं सितश्रुच्ण प्रत्यग्रं सुद्शान्वितम् । प्रनष्टावृक्तिदोषस्य मुखवस्त्रं ददाम्यहम् ॥१०७॥ 'ॐ नमोऽर्हते सर्वशरीरावस्थिताय समदनफलं सर्वधान्ययुतं मुखवस्त्रं ददामि स्वाहा ।' मदनफलसहितमखवस्त्रमंत्रः

> ॐ श्रद्घविहकम्ममुक्को तिलोयपुजो य संशुन्नो भयवं। श्रमरणरणाहमहिश्रो श्रणाइणिहण्ं। सि वंदसि श्रो ।। स्वाहा । कंकणाबधनम

निरस्रमन्मथास्रस्य भ्यानशस्त्रास्तकर्मणः । विघ्नोघघ्नानि काण्डानि वस्त्रप्रान्तेषु विन्यसेत् । काण्डस्थापनम

## गाथा नं॰ ४२१ यावारकस्थापनादि-

सर्वद्विदलसंभूतैर्बालांकुरविरूढकैः । पूजयामि जिनं छिन्नकर्मबीजांकुरोत्करम् ॥१९२॥ यवादिधान्यसंभूतैः भौढोल्लासिहरित्प्रभैः । यावारकैर्जिनं भक्त्या पूजयामि शुभप्रदैः ॥१९३॥

पंचवर्णोरुलसच्छायैः शकचापानुकारिभिः । जगद्वर्णितसत्कीत्तिंवर्णप्रैर्यजे जिनम् ॥११४॥

वर्णपूरकम्

प्रोहराडैः सद्धिपेतैः यौवनारम्भसन्निभैः । निराकृतेश्चकोदंडं यजे पुराड्रेश्चिभिर्जिनम् ।।११५।।

#### इक्षस्थापनम्

श्चर्यात्—मंत्रन्यासके पश्चात् मैनफलके साथ घवल वस्त्रगुगलसे प्रतिमाके मुखको श्चाच्छाद न करे । पुनः प्रतिमाके कंकणबन्धन, काण्डकस्थापन, यावारक—(जवारे) स्थापन, वर्णपूरक श्चीर इच्छुस्थापन कियाश्चोंको करे ।

## गाथा नं ७ ४२१ बलिवर्त्तिकादि-

सत्पुष्पपल्छवाकारैः फलाकारैरनेकथा । श्रान्नैः पिष्टोद्धवैः शम्भुं बलिवर्त्युःकरैर्यजेत् ॥११६॥

बित्रवित्तकास्थापनम्

सौवर्णं राजतं पूर्णं सुवारिपल्लवाननम् । द्धिद्वीच्ताकांगं मृंगारं पुरतो न्यसेत् ॥११७॥

**भृंगारस्थापनम्** 

श्रनेन विधिना सम्यक् ह्रे चत्वारि दिनानि वा । त्रिसन्ध्यमर्चनं कुर्वन् जिनार्चामधिवासयेत् ॥११८॥

श्रिधवासनाविधानम्

## श्रथारासिकमुत्तार्यं धूपमुन्त्रिप्य चोत्तमम् । श्रीमुखोद्घाटनं कुर्यात् सुमंत्रजपभावितः ॥११९॥

ॐ उसहाइवड्डमाणाणं पंचमहाकरुवाणसंपरणाणं महर्-महावीर-वड्डमाणसामीणं सिज्भउ मे महर् महाविज्जा श्रष्टमहापाडिहेरसिहयाणं सयलकरुवाणघराणं सज्जोजादरुवाणं चउतीस श्रद्धसयविसेससं- जुत्ताणं वत्तीसदेविदमिणमउडमत्थयमिहयाणं सयलकोयस्स संति-बुद्धि-करुवाणाउश्चारोग्गकराणं वलदेव-चक्कहर-रिसि-मुणि-जिद-श्रणगारोवगृहाणं उभयलोयसुहफलयराणं श्रुद्धसयसहस्सणिलयाणं परापरमप्पाणं श्रुणाइणिहणाणं बिलबाहुबिलसिहयाणं वीरे-बीरे ॐ हां चां सेणवीरे वड्डमाणवीरे हं सं जयंतवराइए वज्जिसलत्थंभमयाण सस्सदबंभपइहियाणं उसहाइ-वीरमंगलमहापुरिसाणं णिचकालपइहियाणं एत्थ सिणिहिद्दा मे भवंतु ठः ठः चः श्चः स्वाहा । श्रीमुखोद्धाटनमंत्रः ।

उक्त मंत्रके द्वारा प्रतिमाके मुखको उघाड़ देवे।

## गाथा नं ७ ४२३ नेत्रोन्भीलनमंत्रादिः-

रौप्यूपात्रस्थदुग्धाज्यशर्करापूरसिताक्तया । चक्षरुन्मीलन कुर्याचामीकरशलाकया ॥१२२॥

ॐ एमो श्ररहंताणं णार्य-दंसण-चक्खुमयाणं श्रमीयरसायणविमलतेयाणं संति-तुट्टि-पुट्टि-वरद-सम्मा-दिद्वीणं वं झं श्रमियवरिसीणं स्वाहा ।

नेत्रोन्मीलन मुंत्रः

ऋर्थात्—इस मंत्रके द्वारा प्रतिमाके नेत्रोंमे कनीनिका(पुतली)का ऋाकार सोनेकी सलाईसे ऋष्टगंधद्वारा निकाले । इसे नेत्रोन्मीलन संस्कार कहते है ।

> ॐ सत्तक्खरसक्काणं ग्ररहंताणं खमो ति भावेण । जो कुखह् त्रणहयमणो सो गच्छह उत्तमं ठाणं ।।१२२॥

> > कंकणमोत्त्रणम् ।

ऋर्योत्—इस मंत्रसे कंकण छोड़े । पुनः प्रतिमाका ऋभिषेक ऋौर पूजन करके निम्न मंत्रसे विसर्जन करे ।

> श्रभिषेकं ततः कुर्यात् स्थानशास्त्रोक्तकर्मणा । बिंतं शास्त्रोक्तमार्गेण श्रामयेच चतुर्दिशम् ।।१२३॥ मंगलार्थं समाहूता विसर्ज्यां खिलदेवताः । विसर्जनाख्यमंत्रेण वितीर्थं कुसुमांजलिम् ।।१२४॥

ॐ जिनप्जार्थं समाहूता देवता विसर्जनाख्यमंत्रेण सर्वे विहितमहामहाः स्वस्थानं गच्छत गच्छत यः यः यः।

इति विसर्जनमंत्रः ।

## ३ सङ्खना-विधान

सल्लेखना या समाधिमरण (गाथा २७१-२७२)--आ० वसुनैन्दिने सल्लेखनाका जो स्वरूप कहा है, वह स्वामी समन्तभद्र द्वारा रत्नकरण्डकमे प्रतिपादन किये गये स्वरूपसे भिन्न है। स्वामी समन्तभद्रने सल्लेखनाका जो स्वरूप बताया है उसमे उन्होने गृहस्थ या मुनिकी अपेक्षा कोई भेद नहीं रखा है। बिलक समाधिमरण करने वालेको सर्वप्रकारका परिग्रह छुँडाकर और पचमहाव्रत स्वीकार कराकर विधिवत् मुनि बनानेका विधान किया है। उन्होने आहारको ऋमशः घटाकर केवल पानपर निर्भर रखा और अन्तमे उसका भी त्याग करके यथाशक्ति उपवास करनेका विधान किया है। परन्तु आ० वसुनन्दि अपने प्रस्तुत ग्रन्थमें सल्लेखना करनेवालेके लिए एक वस्त्रके धारण करने और जलके ग्रहण करनेका विधान कर रहे हैं और इस प्रकार मुनिके समाधिमरणसे श्रावकके समाधिमरणमे एक विभिन्नता बतला रहे है। समाधिमरणके नाना भेदोका विस्तारसे प्ररूपण करनेवाले मुलाराधना ग्रन्थमें यद्यपि श्रावक और मुनिकी अपेक्षा समाधिमरणमें कोई भेद नहीं किया है, तथापि वहाँ भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरणके औत्सर्गिक और आपवादिक ऐसे दो भेद अवस्य किये गये हैं। जान पड़ता है कि उस आपवादिक लिगको ही आ० वसुनन्दिने श्रावकके लिए विधेय माना है। हालाँकि मूलाराधनाकारने विशिष्ट अवस्थामें ही अपवाद-लिगका विधान किया है, जिसे कि स्पष्ट करते हुए पं० आशाधरने सागारधर्मामृतमे भी लिखा है कि यदि कोई श्रीमान् महर्दिक एवं लज्जावान् हो और उसके कुटुम्बी मिथ्यात्वी हों, तो उसे सल्लेखना कालमें सर्वथा नग्न न करे । मूलाराधनाकार आदि सर्व आचार्योने सल्लेखना करनेवालेके कमज्ञः चारो प्रकारके आहारका त्याग आवश्यक बताया है, पर आ० वसुनन्दि उसे तीन प्रकारके आहार-त्यागका ही विधान कर रहे हैं, यह एक दूसरी विशेषता वे गृहस्थके समाधि-मरणमें बतला रहे है। ज्ञात होता है कि सल्लेखना करनेवालेकी व्याधि आदिके कारण शारीरिक निर्बलका-को दृष्टिमें रखकर ही उन्होंने ऐसा विधान किया है, जिसकी कि पुष्टि पं० आशाधरजीके द्वारा भी होती है। वे लिखते है---

> व्याध्याद्यपेक्षयाऽम्भो वा समाध्यर्थ विकल्पयेत् । भृशं शक्तिक्षये जहचात्तदप्यासन्नमृत्युकः ॥६५॥ सागार० अ० व

अर्थात्—व्याधि आदिके कारण कोई क्षपक यदि चारो प्रकारके आहारका त्याग करने और तृषापरीषह सहन करनेमे असमर्थ हो, तो वह जलको छोडकर शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करे और जब अपनी मृत्यु निकट जाने तो उसका भी त्याग कर देवे । 'व्याध्याद्यपेक्षया' पदकी व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं —

श्रावसघे वा श्रण्पाउग्गे जो वा महब्ित्रो हिरिमं।
 मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज श्रववादियं लिंगं।। — मूलारा० आ० २, गा० ७६

२ हीमान्महिंद्धको यो वा मिथ्यात्वप्रायबान्धवः। सोऽविविक्ते पदं नाम्न्यं शस्तिक्वांगोऽपि नार्हेति ॥३७॥—सागार० अ० ८

'यदि पैत्तिकी व्याधिर्वा, ग्रीष्मादिः कालो वा, मरुस्थलादिर्देशो वा, पैत्तिकी प्रकृतिर्वा, अन्यद्प्येवविध-तृषापरीषहोद्रेकासहन-कारण वा भवेत्तदा गुर्वनुज्ञया पानीयमुपयोक्ष्येऽहमिति प्रत्याख्यान प्रतिपद्येतेत्यर्थ । —सागार० टीका ।

अर्थात्—-यदि पैत्तिक व्याधि हो, अथवा ग्रीष्म आदि काल हो, या मरुस्थल आदि शुष्क और गर्म देश हो. या पित्त प्रकृति हो, अथवा इसी प्रकारका अन्य कोई कारण हो, जिससे कि क्षपक प्यासकी परीषह न सह सकें, तो वह गुरुकी आज्ञासे पानीको छोडकर शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करें।

## ४ वत-विधान

व्यत विधान (गा० ३५३–३८१)—आ० वसुनन्दिने प्रस्तुत ग्रन्थमे ग्यारह प्रतिमाओके निरूपण करनेके पश्चात् श्रावकके अन्य कर्त्तंच्योको बतलाते हुए पचमी आदि कुछ व्रतोका भी विधान किया है और कहा है कि इन व्रतोके फलसे जीव देव और मनुष्योके इन्द्रिय-जनित सुख भोगकर अन्तमें मोक्ष पाता है। अन्तमें लिखा है कि व्रतोका यह उद्देश्व-मात्र वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य भी सूत्रोक्त व्रतोको अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिए। (गा० ३७५–३७६) तदनुसार यहाँ उनपर कुछ विशेष प्रकाश डाला जाता है।

पंचमी विधान-इसे श्वेत पचमी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत पाँच वर्ष और पाँच मास में समाप्त होता है। आषाढ, कार्तिक या फाल्गुन इन तीन मासोमेंसे किसी एक मासमें इस व्रतको प्रारम्भ करे। प्रतिमास शुक्लपक्षकी पचमीके दिन उपवास करे। लगातार ६५ मास तक उक्त तिथिमे उपवास करनेपर अर्थात् ६५ उपवास पूर्ण होने पर यह विधान समाप्त होता है। व्रतके दिन णमोकार मत्रका त्रिकाल जाप्य करना चाहिए।

रोहिगी विधान—इसे अशोक रोहिणी वृत भी कहते हैं। यह वृत भी पाँच वर्ष और पाँच मासमें समाप्त होता हैं। इस वृतमें प्रतिमास रोहिणी नक्षत्रके दिन उपवास करना आवश्यक माना गया हैं। क्रियाकोषकार पं० किशन सिंहजी दो वर्ष और तीन मासमें ही इसकी पूर्णता बतलाते हैं। वृतके दिन णमोकार मंत्रका विकाल जाप्य करना चाहिए।

**त्राश्चिनी विधान**—इस व्रतमे प्रतिमास अश्विनी नक्षत्रके दिन उपवास किया जाता है। लगातार सत्ताईस मास तक इसे करना पड़ता है।

सौख्यसंपित्त विधान—इस व्रतके वृहत्सुखसम्पत्ति, मध्यम सुख-सम्पत्ति और लघुसुख-सम्पत्ति ऐसे तीन भेद व्रत विधान-सग्रहमे पाये जाते हैं। आ० वसुनन्दिने प्रस्तुत ग्रन्थमे वृहत्सुख-सम्पत्ति व्रतका विधान किया है। इस व्रतमे सब मिलाकर १२० उपवास किये जाते हैं। उनके करनेका क्रम यह हैं कि यह व्रत जिस माससे प्रारम्भ किया जाय, उस मासके प्रतिपदा को एक उपवास करना चाहिए। तदनन्तर अगले मासकी दोनो दोयजोंके दिन दो उपवास करे। तदनन्तर अगले मासकी दो तीजे और उससे अगले मासकी एक तीज ऐसी तीन तीजोंके दिन तीन उपवास करे। इस प्रकार आगे आनेवाली ४ चतुर्थियोंके दिन ४ उपवास करे। उससे आगे आनेवाली १ पंचिमयोंके दिन कमशः १ उपवास करे। उपवासोंका कम इस प्रकार जानना चाहिए—

- १ एक प्रतिपदाका एक उपवास.
- ३. तीन तृतीयाओके तीन उपवास।
- ५. पाँच पचिमयोंके पाँच उपवास।
- ७. सात सप्तिमयोंके सात उपवास ।
- ह. नौ नविमयोंके नौ उपवास ।
- ११. ग्यारह एकादिशयोंके ग्यारह उपवास ।
- १३. तेरह त्रयोदशियोंके तेरह उपवास।

- २. दो द्वितीयाओं के दो उपवास।
- ४. चार चतुर्थियोंके चार उपवास।
- ६ छह षष्ठियोंके छह उपवास ।
- अाठ अष्टिमियोंके आठ उपवास ।
- १० दश दशमियोंके दश उपवास।
- १२. बारह द्वादिशयोके बारह उपवास।
- १४ चौदह चतुर्दशियोके चौदह उपवास।

१५. पन्द्रह पूर्णिमा-अमावस्याओके पन्द्रह उपवासः।

मध्यम सुखसम्पत्ति-व्रत—इसमे व्रत प्रारम्भ करनके मासकी अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उपवास करना पड़ता है। इस प्रकार एक वर्षमे २४ और पाँच वर्षमे १२० उपवास करना आवश्यक बताया गया है।

लघु सुखसम्पत्ति-व्रत—यह व्रत सोलह दिनमे पूर्ण होता है। जिस किसी भी मासकी शुक्ला प्रतिपदासे अग्रिम मासकी कृष्णा प्रतिपदा तक लगातार १६ दिनके १६ उपवास करना इसमे आवश्यक बताया गया है। ►

उक्त तीनो ही प्रकारके व्रतोमे उपवासके दिन तीनो सध्याओमे एक-एक णमोकारमत्रकी मालाका जाप्य आवश्यक है।

नन्दीश्वरपंक्ति-विधान—यह वृत १०८ दिनमे पूरा होता है, इसमे ५६ उपवास और ५२ पारणा करना पड़ते हैं। उनका कम इस प्रकार हैं — पूर्वदिशा-सम्बन्धी अजन गिरिका वेला एक, उसके उपवास २, पारणा १। चार दिधमुखके उपवास ४, पारणा ४। आठो रितकरोके उपवास ६, पारणा ६। इस प्रकार पूर्व-दिशागत जिनालय-सम्बन्धी उपवास १४ और पारणा १३ हुए। इसी प्रकार दिक्षण, पश्चिम और उत्तर दिशाके उपवासोके मिलानेपर कुल ५६ उपवास और ५२ पारणा होते है। इस वृतमे 'ॐ ही नन्दीश्वरद्वीपे द्वापचाशिष्जिनालयेभ्यो नम.' इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य आवश्यक है।

यदि यह व्रत आष्टान्हिका पर्वमे करे, तो उसकी उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसी तीन विधियाँ बतलाई गई हैं। उत्तमिविधिमें सप्तमीके दिन एकाशन करके उपवासकी प्रतिज्ञा कर अष्टमीसे पूर्णमासी तक प्रजवास करे। पश्चात् प्रतिपदाको पारणा करे। दशो दिन उपर्युक्त मत्रका त्रिकाल जाप्य करे। इस प्रकार कार्तिक, फाल्गुण और आषाढ तीनों मासमे उपवास करे। इसी प्रकार आठ वर्ष तक लगातार करे।

मध्यमिविधिमे सप्तमीके दिन एकाशन करके उपवासकी प्रतिज्ञाकर अध्टमीका उपवास करे और ॐ ही नन्दीश्वरसज्ञाय नमं इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें। नवमीके दिन पारणा करें और 'ॐ ही अष्टमहाविभूतिसज्ञाय नमं इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें। दशमीके दिन केवल जल और चावल का आहार लें। 'ॐ ही त्रिलोकसारसज्ञाय नमं इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें। एकादशीके दिन एक बार अल्प आहार करें। 'ॐ ही चतुर्मुखसंज्ञाय नमं इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें। द्वादशीके दिन एकाशन करें। 'ॐ ही पंचमहालक्षणसज्ञाय नमं इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें। त्रयोदशीके दिन आचामल करें अर्थात् जलके साथ नीरस एक अन्नका आहार करें। 'ॐ ही स्वर्गसोपानसंज्ञाय नमं इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें। चतुर्दशीके दिन चावल वा जल ग्रहण करें। 'ॐ ही सर्वसम्पत्तिसंज्ञाय नमं इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें। पूर्णमासीको उपवास करें। 'ॐ ही इन्द्रध्वजसज्ञाय नमं' इस मंत्रका जाप्य करें। अन्तमें प्रतिपदाको पारणा करें।

जधन्यविधिमे अष्टमीसे पूर्णिमासी तक प्रतिदिन एकाशन करे। 'ओ ही नन्दीश्वरद्वीपे द्वापंचाशिज्जनालयेभ्यो नम.' मत्रका त्रिकाल जाप्य करे।

विमानपंक्ति-विधान—यह वृत स्वर्गलोक-सम्बन्धी ६३ पटल-विमानोके चैत्यालयोकी पूजन-भावनासे किया जाता है। प्रथम स्वर्गके प्रथम पटलका वेला १, पारणा १। इसके चारो दिशा-सम्बन्धी श्रेणी-बद्ध विमानोके चैत्यालयोंके उपवास ४, पारणा ४। इस प्रकार एक पटल-सम्बन्धी वेला १, उपवास ४ और पारणा ५ हुए। इस कमसे सोलह स्वर्गोके ६३ पटलके वेला ६३, उपवास २५२ और पारणा ३१५ होते हैं। इसमे व्रतारंभका तेला १ पारणा १ जोड़ देनेपर उपवासोंकी संख्या ३८१, पारणा ३१६ होते हैं। व्रतारम्भमे एक तेला करे फिर पारणा करके वृत आरम्भ करे। 'ॐ ह्री ऊर्ध्वलोक सम्बन्धि-असख्यात-जिनचैत्यालयेभ्यो नम.' इम मंत्रका विकाल जाप्य करे। यह वृत ६६७ दिनमे पूरा होता है।

ं **षोड्याकारण-व्रत** यह व्रत एक वर्षमें भादों, मार्घ और चैत्र इन तीन महीनोंमें कृष्ण पक्षकी एकमसे अगले मासकी कृष्णा एकम तक किया जाता है। उत्तमविधिके अनुसार बत्तीस दिनके ३२ उपवास करना आवश्यक है। मध्यम विधिके अनुसार एक दिन उपवास एक दिन पारणा इस प्रकार १६ उपवास और १६ पारणा करना पड़ते हैं। जघन्य विधिमें ३२ एकाशन करना चाहिए। 'ॐ ही दर्शनिवशुद्धचादि—षोड़श-

कारणभावनाभ्यो नम ' मत्रका त्रिकाल जाप्य करना चाहिए। प्रतिदिन षोडशकारण भावनामेसे एक-एक भावनाकी भावना करना चाहिए। यह व्रत लगातार सोलह वर्ष तक किया जाता है।

द्शलच्च्या-व्रत — यह ब्रत भी वर्षमे तीन वार भादों, माघ और चैत्र इन तीन महीनोमें किया जाता है। यह शुक्ल पक्षकी पचमीसे प्रारम्भ होकर चतुर्दशीको पूर्ण होता है। उत्तमविधिमे दश दिन के १० उपवास करना आवश्यक है। मध्यमविधिमे पचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी इन चार दिनोमे उपवास और शेष छह दिनोंमे छह एकाशन करना आवश्यक है। जवन्य विधिमें दश दिनके १० एकाशन करना चाहिए। प्रतिदिन उत्तमक्षमा आदि एक-एक धर्मका आराधन और जाप्य करना चाहिए। यह ब्रत लगातार दश वर्ष तक किया जाता है।

रत्नत्रय व्रत—यह व्रत भी दशलक्षण व्रतके समान वर्षमें तीन वार किया जाता है। शुक्ला द्वादशीको एकाशन करके तीन दिनका उपवास ग्रहण करे। चौथे दिन पारणा करे। प्रतिदिन रत्नत्रय धर्मका आराधन और जाप्य करे। यह व्रत लगातार तीन वर्ष तक किया जाता है।

पुष्पांजिल व्रत—यह व्रत भादो, माघ और चैतकी शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होकर नवमी-को समाप्त होता है। उत्तम विधिमें लगातार पाँच उपवास करे। मध्यम विधिमें पचमी, सप्तमी और नवमीके दिन उपवास और षष्ठी वा अष्टमीको एकाशन करे। जघन्य विधिमे आदि और अन्तके दिन उपवास तथा मध्यके तीन दिन एकाशन करे। प्रतिदिन ॐ ह्री 'पच-मेरुसम्बन्धि-अशीतिजिनचैत्यालयेभ्यो नम 'इस मत्रका त्रिकाल जाप्य करे। अकृत्रिम चैत्यालयोकी पूजा करे।

इन व्रतोके अतिरिक्त शास्त्रोमे और भी व्रतोके विधान है जिनमेसे कुछके नाम पाठकोके परिज्ञानार्थ यहाँ दिये जाते है:---

लिब्ध विधान, सिहनिष्कीडित, सर्वतोभद्र, धर्मचक, जिनगुणसम्पत्ति, श्रुतिकल्याणक, चन्द्रकल्याणक, रत्नावली, मुक्तावली, एकावली, द्विकावली, कनकावली, मेरुपित्ति, अक्षयिनिधि, आकाशपचमी, चन्दनषष्ठी, निर्दोषसप्तमी, शीलसप्तमी, सुगन्धदशमी, अनन्तचतुर्दशी, नविधि, रुक्मिणी, कवलचन्द्रायण, निश्तल्य अष्टमी, मोक्षसप्तमी, परमेष्ठीगुणव्रत आदि । इन व्रतोंके विशेष विवरणके लिए प० किशनसिहजीका कियाकोष, जैन व्रत-कथा और हाल ही मे प्रकाशित जैनव्रत-विधान सग्रहो देखना चाहिए।

-:0:-

# ५ प्राकृत-धातु-रूप-संग्रह

#### र इस विभागमें प्रन्थ-गत घातु-रूपोंका संग्रह किया गया है।

| प्राकृत धातु                                   | धा <u>तु</u> रूप              | विशेष वक्तव्य                 | गाथाङ्क                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                | अ                             |                               | -, -, -,                    |
| १                                              | ∫ श्रगणित्ता                  | कृदन्त, क्त्वा प्रत्य         | यान्त १६४                   |
|                                                | रे अगगंती                     | वर्तमान कृदन्त                | १०५                         |
| २                                              | श्रगिरहंतस्स                  | n n                           | २११                         |
| ३ — श्रच्छ-ग्रास् (बैठना)                      | <b>अञ्च</b> र                 | वर्तमान लकार                  | ११४, १७७, १८७               |
| ४                                              | श्रजाण्माण्स्स                | वर्तमान कृदन्त                | ७३                          |
| ५ — ग्र + जंप-जल्प् (बोलना)                    | <b>त्राजंप</b> रिएडजं         | कृत्यप्रत्ययान्त              | ७६                          |
| ६ ग्रज्ज-ग्रर्ज (पैदा करना)                    | त्र्यज्जे <b>इ</b>            | वर्तमान लुकार                 | ११२, ३४७                    |
| ७—ग्रणु + गर्ण (गिनना)                         | <b>त्रगु</b> गग्तिग           | वर्तमान कृदन्त                | ३३०                         |
| ८श्रणु + पाल-पालय् (पालन करना)                 |                               | सबधक कृदन्त                   | ४६४                         |
| ६—ऋणु + बंघ–बन्ध (बॉधना)                       | <b>ऋणुबंध</b> इ               | वर्तमान लकार                  | ७७                          |
| १० अणु + वद्द- वृत् (अनुसरण करना)              | <b>त्रणुव</b> ट्टिज्जइ        | j <sup>2</sup> jj             | ३३१                         |
| ११ ऋणु + हव ऋनु + भू (ऋनुभव                    | <b>्र</b> श्रणुह्वइ           | " "                           | - ४४, ७०                    |
| करना)                                          | अणुहविऊण<br>अग्रोमि (ज्ञानिम) | DANE -                        |                             |
| १२ ऋाग् ऋा + गी (ले ऋाना)                      | अरुऐमि (ग्राणेमि)             | सबधक क्रुदन्त<br>वर्तमान लकार | २६६                         |
| १३ ग्रत्थ-स्था (बैठना)                         | श्रत्थर                       |                               | ११४                         |
|                                                | ्र त्र्यातथ                   | 17 27                         | ६ड                          |
| १४—-त्र्रस (होना)                              | श्रत्थु                       | " "<br>आज्ञालकार              | 338                         |
| १५ स्र + मुण-न्त्रा मुण् (जानना)               | त्र <u>मु</u> णंतो            | वर्तमान कृदन्त                | ६१, २०३, २२६<br><b>१</b> १६ |
| १६ त्र + लभ-लभ् (पाना)                         | <b>अलभमाणो</b>                | 11 11                         | १-१३                        |
| •                                              | े अल्हमाणो                    | ,, ,,                         | <b>१</b> १५                 |
| १७ त्रव + लिइ (चाटना)                          | त्रवलेहइ                      | वर्तमान लकार                  | ८४                          |
| १८—ग्रहिलस-ग्रमि + लष् (चाहना)                 | ∫ त्रहिलसइ<br>} त्रहिलसदि     | 3 <sup>2</sup> 17             | द६                          |
|                                                | र् श्राहेलसादे                | 22 23                         | १२३                         |
| १६ ब्रहिसिंच ब्रिभिने सिच् (ब्रिभिनेक<br>करना) | अहिसिंचिज्जइ                  | 22 22                         | 888                         |
|                                                | त्रा                          |                               |                             |
| २० ऋाऊर-ऋा + पूरय् (भरपूर करना)                | <b>স্মা</b> ক্তিকেন্          | संबंधक कृदन्त                 | ४१७                         |
| २१—-श्रा + या (श्राना)                         | ग्रायंति                      | वर्तमान लकार                  | 338                         |
| २२—ग्रारोव-म्रा + रोपय् (ऊपर<br>चढ़ाना, लादना) | <b>ग्रारोविऊण</b>             | संबंधक कृदन्त                 | ४१७                         |
| २१                                             |                               |                               |                             |

| २३ आ्रालिंग-म्रा + लिङ्ग (ग्रालिं<br>गन करना)  | - त्रालिंगाविंति        | प्रेरणार्थक वर्तम      | ान लकार १६३                    |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| २४—-त्रालोग्नम्रा + लोच् (ग्रालो-<br>चना करना) | त्र्यालो <b>इ</b> ऊग्   | सवधक कृदन्त            | २७२                            |
|                                                | ( श्रालाचन्जा           | विधि लकार              | ३१०                            |
| २५—ग्रासव-ग्रा + खु (ग्रासव होना)              | <b>ग्रासव</b> इ         | वर्तमान लकार           | ३६, ४०                         |
| २६──ग्रास–ग्रास् (बैठना)                       | ∫ ग्रासि<br>ो ग्रासी    | भूतकाल                 | र्रे ४३, १५६, १६४,             |
| 2 2                                            | ` ^                     | ', ''<br>सबधक कृदन्त   | ५४२                            |
| २७ — स्रासि-म्रा + भ्रि (स्राभय लेना)          | त्रासेज, श्रासिज        | सिवयम कृदन्त<br>विधिल० | २७                             |
| २८ स्राहार-स्रा + हारय्                        | त्राहारेऊग्             | सव० कु०                | <b>አ</b> ጻጸ                    |
| (श्राहार करना, ग्रहण करना)                     | आहारजात                 | প্ৰত ফুত               | १३६                            |
| •                                              | इ                       |                        |                                |
| २९—इच्छ-इप् (इच्छा करना)                       | <b>इच्छुइ</b>           | वर्तमान लकार           | ११४                            |
|                                                | ∫ इच्छइ<br>े इच्छंति    | " "                    | ११७                            |
|                                                | उ                       |                        |                                |
| ३० - वय-वच् (बोलना)                            |                         |                        |                                |
| ३१—उचाव-उच्चय (उठाना)                          | उच्च                    | वर्त० ल०               | ६०, २३३                        |
| ३२ उचा-उत् + चारय्                             | उचाइऊग्                 | सवधक कृदन्त            | ४१६                            |
| (उच्चारण करना)                                 | उचारिऊण                 | 77 77                  | ३६२                            |
| ३३ — उजम-उद् + यम् (उद्यम करना)                | उज्जमेदि                | वर्त० लकार             | ४०                             |
| ३४—उइ-उत् + स्था (उठना)                        | उद्वित्ता               | सबधक कृदन्त            | 250                            |
| ३५ — उप्पज्ज-उत् + पद् (उत्पन्न होना)          | ∫ उपज्जइ .              | वर्त० ल०               | २४६                            |
|                                                | े उप्पज्जिऊ ए           | सबधक कृदन्त            | \$23                           |
| ३६उप्पाय-उत् + पादय्<br>(उत्पन्न करना)         | उपाइऊग्                 | " "                    | २६=                            |
| ३७—उप्पड-उत् + पत्<br>ू (उद्गना, उछ्जना)       | उप्फडिद, उप्पडिद        | वर्त ० ल०              | १३७                            |
| ३८ — उल्लोव — (देशी) (चंदोवा तानना)            | उल्लोविक्स              | सबंधक कृदन्त           | 20-                            |
| ३६ उवया-उप + या (पासमे जाना)                   | उवयाइ                   | वर्त० ल०               | 738                            |
|                                                | <b>ु उववज्ञ</b> इ       |                        | ३३४, <i>३३६</i><br>२४ <u>५</u> |
|                                                | उववज्ञात                | 11 11                  | र <sup>०</sup> २<br>२४०        |
| ४१उववह-उप + बृत् (च्युत होना)                  | उव्वद्धिश्रो            | भू० कृ०                | ५०६<br>३०४                     |
| ४२डववरण्-डपपन्न (उत्पन्न) '                    | उववराणी                 | 17                     |                                |
| ४३ — उब्बह्-उद् + वह् (धारण करना)              | उव्वहंतेग्              | वर्तमान कृदन्त         | 308                            |
| ,                                              | क                       | 3."                    | \$ 8                           |
| ४४—कर-कु (करना)                                | (करमि                   | वर्त० ल० १९७           | cao ca ola e                   |
|                                                | <b>∫ करमि</b><br>} करेइ |                        | , ६७, ६०, ११२,<br>१, ३०४, ३७०, |
|                                                | C                       |                        |                                |
| • '                                            |                         | 440                    | , ५११, ५४६                     |

|                                  | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह   |                     | १४९                 |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | (करेमि                   | वर्तः ० ल०्         | 388.                |
|                                  | करंतस्स                  | वर्त ० कु०          | ३४४                 |
|                                  | करंति                    | वर्त० ल०            | २७२                 |
|                                  | करंतेग                   | वर्त्त० कृ०         | ३४४                 |
| कर–कृ (करना)                     | <sup>∤</sup> काउं        | सं० कु०             | ३६२                 |
|                                  | काऊग                     | 17                  | ७७, द इत्यादि       |
|                                  | कायद्वा                  | कृत्यप्रत्ययान्त    | २२ इत्यादि          |
|                                  | कायव्वो                  | 11                  | २७३                 |
|                                  | कायव्वं                  | "                   | १५                  |
| ४५—कह-कथय (कहना)                 | कहमि                     | वर्त <b>ः</b> ल०    | 888                 |
| ४५—काराव–काराय् (कराना)          | काराविए                  | वि० ल०              | ४०८                 |
| कर—कु <b>. (</b> करना)           | किच्चा                   | स० कु०              | ११६ इत्यादि         |
| ४६ — किलिस – क्लिश् (क्लेश पाना) | किलिस्समाणो              | वर्त० कु०           | १७=                 |
| ४७—कीड–क्रीड् (खेलना)            | कीडइ                     | वर्तं० ल०           | ४०४                 |
| कर-कृ. (करना)                    | ∫ कीरइ                   |                     | १०६,१५३ इत्यादि     |
|                                  | े कुजा                   | वि० ल०              | २३८                 |
|                                  | ( कुण्ड                  | वर्त० ल०            | ६३, ६१ इत्यादि      |
|                                  | कुणदि                    | 37                  | ४२६                 |
|                                  | कुण्सि                   | 27                  | १६०                 |
| ४८कुग्-कु (करना)                 | कुण्ह                    | आज्ञा ल०            | ३०६                 |
| <b>3</b> (1 1 1 )                | र् कुणिज्ञ               | वि०ल०               | ३११ इत्यादि         |
|                                  | कुणेइ                    | वर्तं ० ल०          | ६८, ७०,             |
|                                  | कुग्ांति                 | "                   | ६४, ७२, २४४         |
|                                  | कुण्तस्स                 | वर्त० कु०           | <i>₹</i> <b>१</b> ४ |
| 6 ,                              | े कुग्तो 💮               | 27 27               | ४१=                 |
| ४१कुव्व-कृ, कुर्वर् (करना)       | कुब्वंत्स्स              | 27 27               | १८८                 |
| ५०—कंद-क्रन्द् (रोना)            | ∫ कंदसि                  | वर्त् ० ल ०         | <b>\$</b> 85        |
|                                  | ) कंद्ती                 | वर्त कु०            | १५७                 |
|                                  | ख                        |                     |                     |
| ५१खइग्र-च्पित (नाश करना)         | खइऊण                     | संबंधक कृदन्त       | <b>१</b> २=         |
|                                  | ( खज्जमाणो               | कर्मणि वर्त० कृदन्त | १=२                 |
| ५२ — खा, खाग्र-खाद् (खाना)       | <b>ब</b> जंतो            | 21 22               | १ = ३               |
| <b>५</b> ३ लग-ज्ञम् (ज्ञमा करना) | खमिऊण                    | सबधक कृदन्त         | ४४६                 |
| ५४—खल-स्वल् (गिरना)              | खलंतो                    | वर्त० कृदन्त        | ७३                  |
|                                  | ∫ खविऊण                  | संब ० कृदन्त        | ५२३                 |
| ५५—खव-क्षय् (नाश करना)           | ्रे खिवयास्रो (द्विपताः) | মু০ কৃ০             | ४१४                 |
|                                  | (बिविज्ञ                 | विधि लकार           | ४२६                 |
| ५६ —खिव-चिप् (चेपण करना)         | √ खिविज्ञंति             | वर्तं० ल०           | ३५२                 |
|                                  | खिवेइ                    | 22 22               | १३८, १३६            |
| ५७—खेल-खेल् (खेलना)              | खेलंतस्स                 | वर्त० कृदन्त        | ६०                  |
| ५८—खंड-खंडय् (तोड़ना)            | खंडंति                   | वर्ते ० ल ०         | <b>१</b> ६=         |

|                                            | <b>ा</b> ग्रो                   | भू० कृ०           | १२७, १३१                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                            | गच्छइ                           | वर्त० ल०          | ५२०                              |
| ५१गच्छ-गम् (जाना)                          | √ गच्छमारो                      | वर्त० कृ०         | २ <i>२०</i><br>३२=               |
|                                            | गच्छिजी                         | वि० ल०            | २२५<br>३०८                       |
|                                            | गच्छंति                         | व० ल०             | , ₹°°<br>, ₹€¤                   |
| ६०—गज-गर्ज ् (गरजना)                       | गजांतो                          | व० कु०            | ~                                |
| ६१—गग्ग-गणय (गिनना)                        | गर्गेइ                          | व० ल०             | ६३, १०४                          |
| ६२गम-गमय् (व्यतीत) करना                    | ( गमिऊग्                        | सं० कु०           | २२, १००<br>२८६                   |
| ( असे असम् (अवतात) करना                    | र गहिऊ स                        |                   | २ <b>५३, इ</b> त्यादि            |
| ६३ —गह-म्रह (म्रह्म करना)                  | गहियं                           | ,','<br>भ०कृ०     | ७४                               |
| ६४—गा-गै (गाना)                            | गायइ                            | वर्तं० ल०         | ११३                              |
| 🕴 (देखो नं० ६३)                            | गेरहंति                         | 27 27             | १ <b>१</b> ०                     |
| ६५ —गम-गम्-(जाना)                          | गंतूरा                          | संब० कृ०          | ७५,११० इत्यादि                   |
|                                            | ਬ                               |                   | ०५)११० श्रेषाव                   |
| 55 ( )                                     | ्<br>चडाविऊग्                   | iir               |                                  |
| ६६ —घड-घटय् (बनाना)                        | ) घडाविज्ञा<br>) घडाविज्ञा      | संब० कु०          | ३५८                              |
| ६७—घस-घृष् (घिसना)                         | ( वडावजा।<br>घसंति              | वि० ल०            | ₹8₹                              |
| ६८—घाय-हन् (विनाश करना)                    | वसात<br><b>घाएइ</b>             | व० ल०             | १६६                              |
| · ·                                        | -                               | 11 11             | ४३८                              |
| ६९—घि-ग्रह् (ग्रह्ण करना)                  | ∫ घित्तृ्ण्<br>े घिप्प <b>इ</b> | स० कु०            | ७५,१४७                           |
|                                            |                                 | व० ल०             | १०६                              |
| /> >                                       | च                               |                   |                                  |
| ७० — र् चय-त्यज् (छोड्ना)<br>च-च्यु (मरना) | चइऊग                            | ਜਂ. <b>–</b>      |                                  |
|                                            | 46014                           | सं० कृ०           | १०२                              |
| ७१—चड-म्रा+रह् (चढ़ना)                     | चडाविऊग्                        | प्रे० णि० सं० कु० | १०७                              |
|                                            | ( चिद्धइ                        | व० ल०             | ४०४                              |
| ७२—चिड-स्था (बैठना)                        | ्र चिट्ठए                       | व० ल०             | 338                              |
| ,                                          | चिट्ठेड ं                       | सं० कु०           | १८७                              |
|                                            | िचिट्ठेज                        | वि० ल०            | ४१८                              |
| ७३ — चिंत – चिन्तय् (चिन्ता करना)          | चिंतेइ                          | वर्त० ल०          | ११४                              |
| ७४ — चुग्ण + कर - चूर्ण + क (चूर्ण         | <b>चु</b> एणी चुएणी कुण्ंति     | 27 27             | १६७                              |
| करना)                                      |                                 |                   |                                  |
|                                            | छ                               |                   |                                  |
| 10U 10- 1                                  | ∫ छित्त्र्ण                     | सं० कु०           | 0.14                             |
| ७५ छेग्र-छेदय ्(छेदना)                     | ्रिंदामि<br>                    | व० ल०             | १५८                              |
| ७६ — छिव-सृश् (छूना)                       | <b>छि</b> वेड ं                 | सं० कु०           | <i>68</i>                        |
| 4                                          | ∫ छुट्टिस                       | व० ल०             | 5¥<br>°~~                        |
| ७७ खुद् (छूटना)                            | बुद्दों                         | भू० कु०           | १४४                              |
|                                            | <u>खुहइ</u>                     | वर्त० ल०          | १५६                              |
| ७≒—छुइ–ित्त्प् (डालना)                     | र छुद्दंति                      |                   | ₹ <i>5</i> .χ<br>−υο <b>×</b> ×ο |
|                                            | ( छुहिति                        | n n               | १४४, १५८                         |
|                                            | 9                               | 27 27             | १६०                              |

|                                     | ( छुंडिऊण             | सं० कृ०           | ११६, २७१          |  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| ७६ — छुंड –मुच् (छो <b>ड़</b> ना)   | र्वेडिग्रो            | 77 77             | १८६               |  |
|                                     | <sup>(</sup> छंडित्ता | " "               | 980               |  |
|                                     | ज                     |                   |                   |  |
| Zo _ = = ()                         | ) जगिजा               | वि० ल०            | ४२४               |  |
| ८० —जगा–जागृ (जागना)                | र जग्गेज              | 11 11             | "                 |  |
|                                     | <b>जण्यादि</b>        | व० ल०             | "<br>50           |  |
| ८१जग्-जनय (उत्पन्न करना)            | जिसे इ                | 22 22             | २५५               |  |
| ८२जय-जि (जितना)                     | जय                    | <i>""</i><br>आ०ल० | ५०३               |  |
|                                     | ( जाइ                 | व० ल०             | ७४, ५४            |  |
| ⊏३—जा-या (जाना)                     | √ जाइजा               | वि० ल०            | २०१               |  |
| पर—गा—या (जाना)                     | जापइ                  | व० ल०             | ५१२               |  |
| = \                                 | ( जाण                 | आ० লা৹            | १७२, १७५, इत्यादि |  |
| ८४—जाग्य—ज्ञा (जानना)               | जारोइ                 | व० ल०             | ६६, ७६ इत्यादि    |  |
| (देखो नं० ८३)                       | जामि                  | " "               | 939               |  |
| ८५—जा-जन् (उन्पन्न होना)            | जायइ                  | व० ल०             | २०१, २०३ इत्यादि  |  |
|                                     | जायइ (याचते)          | व० ल०             | ४०६               |  |
| ८६ —जाय-याच् (मांगना)               | जापजा                 | वि० ल०.           | ३०७               |  |
|                                     | <b>्जायं</b> ति       | 27 27             | २६२, ३६५          |  |
| (देखो नं० ८५)                       | र जायंते              | 27 27             | २६६               |  |
| ,                                   | जायंतो 💮              | सं० कृ०           | १८६               |  |
| ⊏७—जिम्र-जीव् (जीना)                | जिवंतो                | व० कृ०            | ७४                |  |
|                                     | जीव                   | आ० ल०             | ५००               |  |
| जीव—जीव् (जीना)                     | ्री जीवइ              | व० ल०             | १५५               |  |
| •                                   | जीवंतस्स              | ৰ০ ক্ত            | 308               |  |
|                                     | (जंपइ,                | व० ल०             | ६७, ७६            |  |
| ८८—जंप—जल्प् (बोलना)                | र् जंपगीयं            | কৃ০ স০            | २१०               |  |
|                                     | जंपेइ                 | वर्तं० ल०         | ११३               |  |
|                                     | स                     |                   |                   |  |
|                                     | भाइए                  | व० ल०             | ****              |  |
|                                     | भाइज, भाएज            | वि० ल०            | ४६०,४६२,४७०       |  |
|                                     | भाइजाइ                |                   | ४५८, ४५६ इत्यादि  |  |
| ८६—मा-ध्यै (ध्यान करना)             | र्भाइजो<br>} भाइजो    | वि० ल०            | ४६५               |  |
|                                     | भाएजी                 | वि० ल०            | ४६६               |  |
|                                     | भायइ                  | व० ल०             | 308               |  |
|                                     | भायव्वा               | कु० प्र०          | ४६६, ४६=          |  |
| ६०भूर-जुगुप्स् (घृगा करना, विसूरना) |                       | व० ल०             | <b>११७</b>        |  |
| - 6. 00 4 (04. m. m) . 18/ 11/      | <sub>अ</sub> र<br>ड   | • • •             | ,,,,              |  |
|                                     |                       |                   |                   |  |
|                                     | <b>टिवऊ</b> ण         | सं० कु०           | २२७               |  |
| ९१ठव-स्थापय् (स्थापन करना)          | <b>र्यविज्ञ</b>       | वि० ल०            | ४१७,४०६           |  |
|                                     | ( ठवेइ                | व० ल०             | १८१               |  |

| •                                           | ् ठाइ                        | ,, ,,                 | ₹१४                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                             | <b>ठाविज्ज</b> इ             | कर्म० व०              | न० ३२६                               |
| 27 75 775                                   | ठावेज्जो                     | वि० ल०                | 808                                  |
| ९२—ठा–स्था (बैठना)                          | े ठावेयव्वा                  | कु० प्र०              | १३६                                  |
|                                             | ठाहु                         | आ० ল०                 | 775                                  |
|                                             | ठिचा                         | स० कृ०                | २ <b>५</b> ४,३०४,४१४                 |
|                                             |                              | _                     |                                      |
|                                             | ड                            |                       |                                      |
| ( )                                         | डहइ                          | व० ल०                 | द३                                   |
| ९३—डह–दह (जलाना)                            | डज्भइ                        | कर्म० व० ल            | <sup>50</sup> १४७                    |
|                                             | डिज्मंती                     | কৃ০ স০                | १९२                                  |
|                                             | ण                            |                       |                                      |
| १४ग्रम-नम् (नमन करना)                       | ग्मिऊग्                      | सबधक कुदन             | <b>-</b>                             |
| ९५ — ग्रमंस-नमस्य ( ,, ) •                  | गुमंसित्ता                   |                       | ,                                    |
| •                                           | ( णाऊवा                      | " "                   | २८२,२८७<br>१५ २२ ६० <del>८ ४ ४</del> |
|                                             | गाउं                         | " "                   | १५, २२, ६८ इत्यादि                   |
| १६—णा-ज्ञा (जानना)                          | र्र गायव्वा                  | " "<br>कृत्य प्र०     | 7 =                                  |
| •                                           | गायव्वो                      |                       | २७२ इत्यादि                          |
|                                             | गायव्वं                      | 3,                    | ₹ <b>१</b>                           |
| १७िण्म्रित्त-नि + वृत् (लौटना)              | <b>णियत्ति</b> ऊग            | n<br>Ho Ho            | \$35                                 |
| ६८—-णी-नी (ले जाना)                         | <b>गिउजइ</b>                 | स० कु०<br>कर्म० व० ल० | ३०५                                  |
| १६—- णिडव-नि + स्थापय (समाप्त               | । एउ। इ                      | कमा० व० लात           | १०८, १२२                             |
| करना)                                       | णिटुवइ                       | 7                     |                                      |
| १०० ग्रिडीव-निष्ठीव (थृकना)                 | गिट्टव <b>इ</b><br>गिट्टिवइ  | व० ल०                 | ४१६, ४२२, ४३४,                       |
| १०१ — णिगणास-निर् + नाश्य (नाश              | ।लाइवर                       | " "                   | <b>५</b> १                           |
| करना)                                       | विवयस्थानी                   | <u></u>               |                                      |
| (XXII)                                      | <u> विकास क</u>              | सं० कृ०               | 388                                  |
| १०२णित्थरनिर्+ तृ (पार करना)                | (गित्थरइ                     | व० ल०                 | १५०                                  |
| वर्षा । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | ∤ णित्थरसि                   | "                     |                                      |
| १०३—णिहिस—निर्+ दिश (निरूपस                 | (।ए॰छरास                     | ,,                    |                                      |
| करना)                                       |                              |                       |                                      |
| with)                                       | चिहिंडु <sup>*</sup>         | भू० कृ०               | ४०, १७४,२१३,२३३                      |
| १०४िण + पड = नि + पत् गिरना                 | <b>(णिबडंति</b>              | वर्त० ल०              | १४६, ३१६                             |
| र व स्वाप्त - ता न बत् विस्ना               | <b>णिबड</b> इ                | वर्त् ० ल०            | १३७                                  |
| १०५ शिब्भच्छ = निर् + मर्स्स (तिर-          | (शिवडंतं                     | ्वर्त० कृ०            | १९७                                  |
| ष्कार करना)                                 |                              | •                     |                                      |
| १०६ णिम्माव-निर + मापय् (निर्माण            | <b>गि</b> ब्मच्छिज्जंतो      | वर्तं० कृ०            | ११७                                  |
| करना)                                       | <b>णि</b> म्मावइ             |                       |                                      |
| १०७—सिम्म-हश् (देखना)                       | खि <b>यह</b>                 | व० ल <b>०</b>         | ४८२                                  |
| (देखों नं ० ६७)                             | । एव <b>इ</b><br>णियत्ताविऊण | व० ल०                 | १२१                                  |
| १०८ णिश्रम-नि + यमय् (नियम                  | ાગુન લાલ જાણ                 | स० कु०                | ३२६                                  |
| करना)                                       | णियमिऊग्                     |                       |                                      |
| •                                           | (नामा <b>का</b> ली           | 22 22                 | २=४                                  |
|                                             |                              |                       |                                      |

|                                              | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह |                    | १६३                    |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| १०६ — (यवस = नि + वस् (वसना)                 | <b>णिवस</b> इ          | व० ल०              | 838.                   |
|                                              | ∫ णिविसिऊण             | मं० कृ०            | ४१०, ४ <i>६७</i>       |
| ११० — शिविस-नि + विश (बैठना)                 | े गिविसिऊणं            | 7, 11              | ४६६                    |
| १११—ि एस = नि+न्र्यस् (स्थापन करना)          |                        | स० कु०             | ४७१                    |
| ११२ शिसाम = नि + शमय् (सुनना)                | णिसामेह                | आ० ल०              | æ                      |
|                                              | ( ग्रिस्सरइ            | व० ल०              | १६२                    |
| ११३ — गिस्सर = र्नुग् + स्ट (बाहर<br>निकलना) | ि िस्सरमाणं            | व० कृ०             | १४=                    |
| ानकलना <i>)</i>                              | <u> </u>               | स० कु०             | १७५                    |
| ११४ गिस्सस = निर्+ श्वस (निः-                |                        |                    | •                      |
| श्वास लेना)                                  | <b>गि्स्सस</b> इ       | व० ल०              | ११३                    |
| ११५निहरा = नि + हन् (मारना)                  | णिहर्गित               | , 17               | 338                    |
| •                                            | ( गीइ                  | वं ल ०             | १५२, १५७               |
| ११६—णी = नी (ले जाना)                        | गेऊग                   | स० कु०             | २५४, २५६               |
| र र वा – ना (वा जाना)                        | रोग्रो ।               | कु० प्र०           | ₹'9                    |
|                                              | गेत्र्ण                | स० कु०             | হ হ ড                  |
|                                              | ( ग्रेया               | कु०प्र०            | २६ इत्यादि             |
| णा + ज्ञा (जानना)                            | र ग्रेयागि             | "                  | 9                      |
| (देखो नं० १६)                                | ग्यं                   | "                  | २४ इत्यादि             |
| ११७—-गांद = नन्द् (खुश होना)                 | गंद                    | <i>া</i><br>সা০ ল০ | ५००                    |
| ११८ यहा = स्ना (नहाना)                       | <b>रहाऊ</b> स          | सं० कु०            | ४०१                    |
| , , ,                                        | त                      |                    |                        |
| ११९-तर = शक् (समर्थ होना)                    | तरइ                    | व० ल०              | 200 200                |
| १२०—तीर "                                    | तीरप                   |                    | २००, ३५ <i>६</i><br>=४ |
| ,,                                           |                        | 27                 | 74                     |
|                                              | थ                      |                    |                        |
| १२१ —थुण = स्तु (स्तुति करना)                | ∫ थुणिऊग               | स० कु०             | ₹ 0 ₹                  |
|                                              | े थुणिज्जमाणी          | व० कृ०             | ३७८, ४०१               |
| १२२—थुव्व = स्तु ( ,, )                      | थुव्वंतो               | क० व० कु०          | ४०४                    |
|                                              | द                      |                    |                        |
| १२३—दक्ख = दृश् (देखना)                      | दर्ठूण                 | सव० कृ०            | द१,६५ इत्यादि          |
| १२४—दक्ख = दर्शय (दिखलाना)                   | दरिसइ                  | व० ल०              | ३०४                    |
| १२५दा = दा (देना)                            | ( दाऊण                 | स० कु०             | १८८, १६१ इत्यादि       |
| १११५। ५। (५ना)                               | र् दायव्वो             | ক্তৃ০ স০           | २३४ इत्यादि            |
| १२६—दाव = दर्शय् (दिखलाना)                   | दाविऊग                 | संतं० कु०          | 888                    |
| ·                                            | <b>दि</b> ज्ज          | कर्म० वि० ल०       | 888                    |
|                                              | दिज्जइ                 | " ৰ০ ল০            | २३१                    |
|                                              | दिज्जा                 | ,, वि० ल०          | ४१८                    |
| १२७दा = दा (देना)                            | र् दिज्जंति            | ,, व० <b>ल</b> ०   | २३७                    |
|                                              | दिगगं (दत्तं)          | "<br>भू० कु०       | २४० इत्यादि            |
|                                              | दिंता                  | वर्त० कु०          | ३८,                    |
|                                              | <b> </b> दिंति         | व० ल०              | २४०, २५२, इत्यादि      |

.

| (देखो नं॰ १२३)                                           | <b>्दीस</b> इ              | कर्म० व० ल०   | १२२,               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| ·                                                        | ्रे <b>दीसं</b> ति         | 22 23         | १६२,               |
| (देखो नं० १२७)                                           | देइ                        | ক্তৃ ০ ল০     | ७२, १२०, इत्यादि   |
|                                                          |                            |               |                    |
|                                                          | ध                          |               |                    |
|                                                          | ( धरिऊग                    | सब० कु०       | र्४८, १६३, इत्यादि |
| १२⊏—धर = धृ (घारख करना)                                  | ) धरिज्ज                   | वि० ल०        | ३१४,               |
|                                                          | ) घरेइ                     | व० ल०         | ५६, १४६,           |
| 920                                                      | <sup>(</sup> धरेऊगं        | स० कु०        | ११८,               |
| १२६—धाव = धाव् (दौड़ना)                                  | धावइ                       | व० ल०         | ७३, १०२,           |
| १३०—घार = धारय् (धारण करना)                              | धारेइ                      | ", "          | ७३१                |
| १३१ —धूव = धूपय् (धूप खेना)                              | धूविज्ज                    | वि० ल०        | 358                |
| •                                                        | प                          |               |                    |
|                                                          | •                          |               |                    |
| १३२-—पउंज = प्र + युज् जो <b>ङ्</b> ना<br>(ब्यवहार करना) | पउंजए                      | वि० ल०        | <b>5</b> ७,        |
| १३३—पंकुव्व = प्र + कृ प्र + कुर्व<br>(करना)             | पकुब्बंतो                  | व० कृ०        | १६२                |
| १३४-पन्खाल = प्र + चालय (धोना                            | ) पक्खालिऊग्               | T. T. 2-2     | <b>5</b>           |
| १३५—पक्खल = प्र + स्वल                                   | पखल <b>इ</b>               |               | ३०४, ३०८, ४०२,     |
| (स्वलित होना)                                            | ,                          | व० ल०         | १०३, १२१           |
| १३६—पचार = उप्पा + लम्भ्<br>(उलाहना देना)                | पचारिज्ञइ                  | क०व०ल० _      | १५५                |
| १३७पड = पत् (गिरना)                                      | ∫ पडइ                      | व० ल०         | ११३, १३७,          |
|                                                          | े पडियं                    | भू० कु०       | २११,               |
| १३८—पडिबुज्फ = प्रति + बुध<br>(जाग्रत होना)              | ∫ पडिबुज्भिऊण              | स० कु०        | ४६८,               |
| (जारत हाना)<br>१३६पडिलेह = प्रति + लेखम्,                | पिडिबुद्धिऊण               | ,,            | २६८,               |
| (देखना)                                                  | ∫ पडिलेहइ                  | व० ल०         | ३०२,               |
| १४०पडिबज = प्रति + पद                                    | रे पडिलेहिऊ ग              | सं० कृ०       | २५४,               |
| (स्वीकार करना)                                           | -6-6-                      |               |                    |
|                                                          | पडिवज्जिऊण                 | " "           | ४१८, ४२४,          |
| (देखो नं० १३७)                                           | ∫ पडेश<br>े पडंति          | व० ल०         | ७१,                |
| १४१—पत्थ = प्र 🕂 ऋर्थय् (चाहना)                          | ( पडात<br>पत्थेइ           | ", "          | १५२,               |
| ( -16-11)                                                | पर्या <u>इ</u><br>(प्रमण्ड | ৰ্ব্ব ল ল ০   | ३०६                |
| १४२पमण = प्र + मण् (कहना)                                | प्रमण्ड                    | वर्तं० ल०     | 03                 |
|                                                          | पभणामि                     | 27 19         | १४२                |
| १४३पयच्छ = प्र + यम् (देना)                              | पयच्छ ति                   | 22 92         | 588                |
| १४४-पयास = प्र + काराय (व्यक्त                           | पयासंतु                    | " ''<br>आ० ल० | २४४,२४६,२५७        |
| करना)                                                    |                            | जार लुठ       | <i>२४६</i>         |

|                                          | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह<br>•        |                           | १६४                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| १४५—परिब्सम = परि + भ्रम<br>(भ्रमण करना) | परिभमइ                             | व० ल०                     | १७६                                      |
| १४६परिवज = परि 🕂 वर्ज्जेय् 🔰             | परिवज्जए                           | विधि० ल०                  | १११,१=२                                  |
| (छोड़ना) े                               | परिवज्जियव्वाइं                    | ক্তৃ০ স০                  | ४८                                       |
| १४७—परिहर = परि + ह (छोड़ना) {           | परिहरियव्वं<br>परिहरे<br>परिहरेइ   | ,, ,,<br>वि० ल०<br>,, ,,  | इ.e<br>२०५                               |
| १४८परूव = प्र । रूपय (प्रति-             | परूवेमो                            | <b>))</b> ))              | · २                                      |
| पादन करना)                               |                                    |                           |                                          |
| (                                        | पलाइ                               | 11 11                     | १०३,१२१                                  |
| १४९पलाय = परा+ग्रय् (भागना)              | पलाइऊगं्                           | स० कु०                    | १५१                                      |
| - 1                                      | पलायमाणो                           | वर्न० कु०                 | १४४                                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | पलायमाणं                           | ""                        | <b>६५,६</b> ६ .                          |
| १५०-पलोग्र = प्र + लोक (देखना)           | पलोपइ                              | व० ल०                     | १०१,४६८                                  |
| १५१पवक्ख = प्र + वच्                     | पवक्खामि                           | 27 27                     | २०६,२७६                                  |
| 9113 PAT - T 1 AT ()                     | पविसइ                              | 11 11                     | १५१,३०४                                  |
| १५२पविस = प्र + विश् (धुसना)             | पविसत्ति<br>पविसंता                | " ''<br><b>व</b> र्त० कु० | ३० <i>६</i><br>३८                        |
| १५३पसंस = १ + शंस् (प्रशंसा              | पसंसंति<br>पसंसंति                 | वर्त० ल०                  | <i>२२४</i>                               |
| करना)                                    | <b>प्रता</b> त                     | 4(10 (10                  |                                          |
|                                          | पस्सङ्                             | 11 11                     | २७७,३१४,४२६                              |
| १५४—पस्स = दृश् (देखना)                  | पस्सिय                             | ""<br>स० कु०              | ५१०                                      |
|                                          | पहरह                               | आ० ल०                     | 3,8,6                                    |
| १५५ — पहर = प्र+ह (प्रहार करना) {        | पहरंति                             | 11 11                     | १४१,१६६                                  |
| all c (                                  | पाइज्जइ                            | कर्मिंग्। वर्त०           | ल० १५४                                   |
| १५६पा = पा (पीना)                        | पाविज्जइ                           |                           |                                          |
| १५७पाउरा = प्र + त्राप्                  | पाउगुइ                             | व० ल०                     | द६, <b>१</b> ०१, १ <b>८</b> ४ <b>इ</b> ० |
| (प्राप्त करना)                           | पाउग्दि                            | "                         | १००, ३६२                                 |
|                                          | पाडइ                               | "                         | 38%                                      |
| १५८पाड-पातय (गिराना)                     | पाडिऊण                             | सं० कु०                   | \$ <b>\$</b> \$                          |
| . A) ATAT (                              | पाडेइ                              | वर्त० ल०                  | ५१६, ५२०, ५२४<br>७८, ६२, ६३ इत्यादि      |
| 342                                      | पावइ                               | ""<br>वि० ल०              | ११८                                      |
|                                          | पावप                               | स० कु०                    | <b>१</b> ३०                              |
| (देखो नं०१५६) {                          | पाविऊ <b>ण</b><br>पाविज्ज <b>इ</b> | क० व० ल०                  | २०१, ४६३                                 |
|                                          | पावि <b>इ</b>                      | व० ल०                     | ४८४, ५४१                                 |
|                                          | पावंति                             | 27 77                     | १८१, १८२, २६४                            |
|                                          | पिच्छ्र                            | व० ल०                     | ३६५                                      |
| १५९—पिच्छ = हश्प्र + ईच्                 | पिच्छह                             | आ० ल०                     | २०३                                      |
| (देखना) ,                                | पिच्छंता                           | व० कु०                    | ११०                                      |
| १६०—पिब—पा (पीना)                        | पिबइ                               | व० ल०                     | <b>द</b> १                               |
| २२                                       |                                    |                           |                                          |

|                                                            |                | •                         |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| ·<br>पिब-पा (पीना)                                         | ∫ पिबिऊग्      | स० कु०                    | १२६                |
| •                                                          | ि पिबेहि       | आ० ल०                     | १५५                |
| १६१—पिल्ल = पीडय (पीडा देना)                               | पिल्लेऊण       | सं० कृ०                   | १४८                |
| १६२—पुज्ज–पूजय् (पूजना)                                    | पुक्तिज्ञ      | वि० ल०                    | ४३०, ४३३           |
| ( देखो नं० १५६ )                                           | पेच्छह         | आ० ल०                     | ११०, १५०           |
|                                                            |                |                           |                    |
|                                                            | फ              |                           |                    |
| १६३—फार्ड = पाटय् स्काटय् (फाइना)                          | ) फाडंति       | व० ल०                     | १६७                |
| १६४—फोड = स्फोर् (फोड़ना)                                  | ,उ.त.<br>फोडेइ |                           | ७४                 |
| (114 11)                                                   | 11104          | 11 11                     | 9.7                |
|                                                            | ब              |                           |                    |
| •                                                          | बंधिऊण         | सं० कु०                   | १२२                |
| १६५—बंध = बन्ध् (बांधना)                                   | बंधिऊग्रं      | " "                       | १०६                |
| ^                                                          | बंधित्ता       | 11 11                     | ४१४                |
| 955                                                        | बुज्भंति       | ब० ल०                     | <b>३</b> १४        |
| १६६—बुज्भः = बुध् (जानना) {                                | बोहव्वा        | कु०                       | ३६                 |
|                                                            | -              |                           | 1.7                |
|                                                            | भ              |                           |                    |
| (                                                          | भक्खदि         | वर्त० ल०                  | १५२ (टि०)          |
| १६७—भक्ख = भक्त्यू (खाना) 🥇                                | भक्खेइ         | "                         | 55,                |
| Į.                                                         | भक्खंतो        | व० कु०                    | १५६, १ <b>८</b> ४, |
| (                                                          | भगाइ           | <ul><li>व०, ल०,</li></ul> | १४५, ३०७,          |
| İ                                                          | भिर्णिङग       | स० कु०                    | १० न, १५६, इत्यादि |
|                                                            | भिगित्रो       | भू० क्र०                  | ५२, ५७, इत्यादि    |
|                                                            | भणिज्ञमाणुं    | ``<br>ক <b>০ ব</b> ০ কূ০  | ३, ३६१,            |
|                                                            | भिर्या         | মু০ ক্তৃ০                 | <b>३</b> द २,      |
| १६८भण = भण् (कहना)                                         | भिगमो          | वं० ल०                    | ४४७,               |
|                                                            | भिएया          | মু০ ক্তৃ০                 | ५०, २२२, इत्यादि   |
| -                                                          | भिणयाणि        | n                         | ४७, ३३२,           |
| _                                                          | भिायं          | মু০ ক্ত০                  | ३७, २०६, इयतदि     |
|                                                            | भगोइ           | व० ल०                     | ६७, ३०६,           |
| L                                                          | भग्रंति        | 11                        | <b>५२, १५६,</b>    |
| (                                                          | भमइ            | व० ल०                     | ३४६,               |
| १६९—मम = भ्रम् (भ्रमण करना)                                | भमित्रो        | स० कु०                    | १३३,               |
| )                                                          | भमित्ता        | "                         | ५४१,               |
| (                                                          | <b>ममे</b> ज   | वि० ल०                    | ३०७                |
| १७० — भय = भज् (विकल्प करना)                               | भयगिज्ञो       | कु० प्र०                  | ४३०,               |
| १७० — भय = भज् (विकल्प करना)  १७१ — भुंज = भुज् (भोग करना) | भुत्त्य        | सं० कु०                   | ३६७,               |
|                                                            | भुंजद          | व० ल०                     | ६८, ११८, इत्यादि   |
| रणर-मुज = मुज् (भाग करना)                                  | भुंजप          | 77 77                     | ३०६,               |
|                                                            | भुंजिऊग्       | सं० कु०                   | २६७,               |
| (                                                          | . भुंजिज्जो    | वि० ल०                    | ३०६, ३११,          |
|                                                            |                |                           | . , , , , , , , ,  |

|                                                               |                            | <u></u>                                |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                                                               | भुंजिवि                    | सं० कु०                                | ,3 £,                         |
|                                                               | भुजइ                       | ৰি৹ ল৹                                 | ११४, ३०३,                     |
| भुंज—भुज् (भोग करना)                                          | भुजता                      | व० कु०                                 | ३१७,                          |
| ,                                                             | भोत्तुं                    | स० कृ०                                 | न्ध्र, १५६,                   |
| · ·                                                           | भोत्तृश                    | n                                      | २०४, २८१, इत्यादि             |
| ***                                                           | म                          |                                        |                               |
| १७२मरुग = मन् (मानना)                                         | मण्णंतो                    | व० कृ०                                 | १५१,                          |
|                                                               | मरइ                        | व० ल०                                  | १८२, १८६,                     |
| 2103                                                          | मरिऊग्                     | सं० कृ०                                | १२६, १३० इत्यादि              |
| १७३—मर = मृ (मरना)                                            | मरित्ता                    | " "                                    | २६४                           |
| (                                                             | मरेइ                       | व० ल०                                  | १५३,                          |
| १७४—मह = मह (पूजना)                                           | महिऊ ए                     | सं० कृ०                                | ४०३                           |
|                                                               | मुगिऊग                     | सं० कृ०                                | २६३,                          |
|                                                               | मुर्गेऊरा                  | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | २३६,                          |
|                                                               | मुण्यव्वा                  | কৃ০ স০                                 | १२, १४ इत्यादि                |
|                                                               | मुणेयव्वो                  | 11                                     | ४७, ३५१,                      |
| १७५ — मुर्ण = मुर्ण, ज्ञा (जानना) 👌                           | मुणेयव्वं                  | "                                      | ६, ४४, इत्यादि                |
|                                                               | मुर्णेह                    | आ० ल॰                                  | २२१,                          |
| •                                                             | मुगोहि                     | <b>31</b> 17                           | १७,                           |
|                                                               | मुर्गित                    | व० ल०                                  | ११०                           |
| १७६—मुंच = मुच् (छोड़ना)                                      | मुत्त्र्य                  | स० कु०                                 | ₹€,                           |
| 3 ,3 , (3,4)                                                  | मुयइ '                     | व० ल०                                  | 58,                           |
| १७७—मुग्र = मुच (छोड्ना) र्                                   | <b>मुयह</b>                | आ० ल०                                  | १४६,                          |
|                                                               | मुयंति                     | व० ल०                                  | ३७, १५०,                      |
| १७८—मेल्ल = मिल् (मिलना)                                      | मेल्लंता                   | ৰ০ কু০                                 | ₹ <b>ς</b> ,                  |
| (देखो नं० १७६)                                                | मोत्त्य                    | •                                      | 80, 788,                      |
| <b>(</b> (                                                    | T.                         |                                        |                               |
|                                                               |                            | सं० कु०                                | ३६७, ४०१, ४०७,                |
| 9/00. TH = THE (THER)                                         | रइऊग                       |                                        | ४४४,                          |
| १७६-रय = रचय् (रचना)                                          | रइय                        | "<br>वि० ल०                            | ४२१,                          |
| 9 / 10 TEST TEST (1937 EXTT)                                  | र <b>ए</b> ज्ज<br>रक्षिण र | स० कु०                                 | 200,                          |
| १८०—रक्ख—रत्त् (रक्षा करना)<br>१८१—रड = रट् (रोना चिल्लाना) { | रिक्खउं                    |                                        | १५२,                          |
| १८१रड = रट् (रोना चिल्लाना) {                                 | रडिऊग्<br>रडंतं            | " "<br>ৰ০ কু০                          | १४८, १६६,                     |
|                                                               | रडत                        | व० ल०                                  | <b>5</b> 57, (40) <b>5</b> 5, |
|                                                               | रमइ                        |                                        | १४३,                          |
|                                                               | रामञ्जा                    | भू० कु०                                | 1885                          |
| १८२ — रंम = रम् (क्रीडा करना) $= \frac{1}{3}$                 | રામથ<br><del>11)=</del>    | ,, ,,<br>व० ल०                         | ५०६,                          |
|                                                               | <b>र</b> सइ                | व० कु०                                 | <b>१</b> २६                   |
| १८२ - रंम = रम् (क्रीडा करना) {                               | CHai                       |                                        | .48                           |
| (नेप्रजो ≕- ०४-)                                              | ्रमतस्स                    | ,, ,,<br>ৰ০ ল <b>০</b>                 | १८३                           |
| (देखों नं० १८०)                                               | राखेदि                     |                                        | ११३, १६५                      |
| १८३— रुम्र = रुद् (रोना)                                      | रुयइ                       | 1) 7)                                  | 11111                         |

|                                | 40.000              |                           |                   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| सन् – सन् जीवर                 | ्र रुव <del>इ</del> | n $n$                     | 388               |
| रुव = रुद् रोना                | <b>र्वा</b> स       | <i>11</i> 11              | १६४               |
| 9.00 == (=== ==)               | ८ हवेइ              | n n                       | १४२               |
| १८४ ६ह ६ह. (उत्पन्न होना)      | रुहेइ               | 27 27                     | १४४               |
| १८५—हंभ-हध् (रोकना)            | ्र हंभइ             | 2, 22                     | १५४, ५३३          |
|                                | र्धभत्ता            | स० कृ०                    | ४३४               |
| १८६ — गेवहद् (गेना)            | रोवंतो              | व० कु०                    | <b>१</b> ४४       |
| १८७रज-रजय (रंगना)<br>·         | रंजि ग्रो           | भू० कु०                   | १४३               |
|                                | ल                   |                           |                   |
| १८८—लग = लग (लगना, संग कर      | ना) लग्गः           | व० ल०                     | . १५३             |
| <b>१८</b> ६—लम = लम् (पाना)    | ∫ लद्ध्ण            | सं० कृ०                   | १९३, ५११          |
| and an Economy                 | े लब्भइ             | कर्मणि व० ल               | ३४३               |
|                                | ( लहड               | व० त०                     | १०८, १८६, १८७     |
| १६०—लह = लम् (पाना)            | ) लहिऊए।            | सं० कृ०                   | ७३, २६६           |
| 2(11)                          | ) लहिज्जो           | वि० ल०                    | 308               |
|                                | ( लहेइ              | व० ल०                     | ६८, १०३, ४८१      |
| १६१—लाय = लागय् (लगाना)        | लायंति              | 29 27                     | १७०               |
| १६२—लिह = लिख् (लिखना)         | <b>लिहाविऊ</b> ग्   | णि० सं० कृ०               | २३७, ३४४, ३६२     |
| १६३ — लोइ = खुठ् (लोटना)       | लोङ्टाविति          | णि० व० ल०                 | \$ <del>\$ </del> |
| १६४ — लंघ = लंघ् लंघय्         | लंशिना              | सं० कु०                   | १४३               |
| १६५ — ल्हिक ल्हुक नि + ली (छिप | ना) ल्हुकड्         | व० ल०                     |                   |
|                                |                     | 15 115                    | १०३, १२१          |
|                                | व                   |                           |                   |
| १९६—बच = वज् (जाना)            | ∫ वचइ               | व० ल०                     | ६४, ३०५           |
| County                         | े वचमि              | 13 13                     | १९७               |
|                                | वज्जइद्व्यं         | কু০ স০                    | <b>58</b>         |
|                                | वज्जए               | वि० ल०                    | 780               |
|                                | वज्जिऊण             | सं० कु०                   | <b>\$</b> 28      |
| १६७—वज = वर्जय् (छोड्ना) -     | विज्ञिज्ञइ          | कर्मणि व० ल०              | 7 <i>E</i> X      |
| _                              | विजिज्जा            | वि० ल०                    | <b>\$</b> 58      |
|                                | विजिज्जो            | <b>97</b> 27              | ७६                |
|                                | वज्जेयव्वं          | কু <b>০ স</b> ০           |                   |
| १९८वष्ट= चृत् (बरतना)          | वद्टंतो             | व० कु०                    | 50                |
| १९९—वह = वृध् (बढ़ना)          | चहुर                | व० ल०                     | X \$ 8 ,          |
|                                | व व ए ए इस्सामि     | भ० ल०                     | <b>5</b>          |
|                                | वित्रगाउं           | हे० कु०                   | २३२, २३६          |
|                                | वण्णिए              | 62.80                     | ४७६, ४८२          |
| २०० — वर्णा = वर्णाय्          | वणिगुऋो             | ,                         | <b>म</b> ६        |
| (वर्गान करना)                  | विराज्जप            | கப்பொ = . —               | 83                |
| (असन करना)                     | विरिण्या            | कमंग्गि व० ल०<br>भूक कुरु | १३२               |
| <u>.</u> '                     | विष्ण्यं            | भू० कु०                   | १७० इत्यादि       |
| į                              | वएगोउं              | n<br>To To                | ८७, ५७३           |
| •                              | 4440                | सं० कृ०                   | ५४२               |

|                                                  | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह                                      |               | १६९              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| A-A                                              |                                                             | ,             | 243              |
| (देखो नं० १६६)                                   | वद्ध (वड्ड)                                                 | आ० ल०         | .४००             |
| २०१-वय = व्यय (व्यय होना)                        | वयंति                                                       | व० ल०         | <b>₹</b> 5       |
| २०२—वस = वस् (वसना)                              | वसइ                                                         | 77 22         | दद, १७द          |
| (                                                | वसियव्य                                                     | কুঁ০ স০       | १६६              |
| २०३—वप = वप् (बोना)                              | वावियं                                                      | भू० कु०       | २४१              |
| २०४—विजाग = वि + ज्ञा (जानना)                    | विजाणह                                                      | आ० ल०         | २४१              |
| २०५—विज = वीजय् (पंखा चलाना)                     | <i>বিজা</i> ত্তাহ                                           | क० व० ल०      | ०३४              |
| २०६ — विखि = वि + नी (बिताना,<br>दूर करना)       | विगोऊगा                                                     | स० कु०        | १०६              |
| " '                                              | विग्णेश्रो                                                  | कु० प्र०      | ३३१              |
| २०७—विरणय = वि+ज्ञा (जानना) {                    | विण्गेया                                                    | ""            | ३७१, ३८२, ४४४    |
| २०८—वितर = वि + तृ (स्रर्पेण करना)               | वितीरिज्जा                                                  | वि० ल०        | ४८५              |
| २०६वित्थर = वि + स्तृ (फैलना)                    |                                                             | कु० प्र०      | ५४७              |
| •                                                | •                                                           | स० कु०        | ३४७              |
| २१०—वित्थार = वि + स्तारय्<br>फैलाना             | वित्थारिऊण्<br>वित्थारिज्जइ<br>वित्थारिज्जो<br>वित्यारिज्जो | क० वं ल०      | १०७              |
| फलाना (                                          | वित्थारिज्जो                                                | वि० कृ०       | ४३५              |
| २११—विद्धंस = वि + ध्वंस (विनष्ट<br>करना)        | विधंसेइ                                                     | व०ल०          | ७६               |
| २१२—विभगा = वि + मार्गय (स्त्रन्वे-<br>षया करना) | विमग्गित्ता                                                 | सं० कु०ं      | २२६              |
| २१३—वियाप = वि+कल्पय,                            | वियप्पिऊण                                                   | सं० कृ०       | ४६०              |
| (विचार करना) (                                   | वियप्पिय                                                    | ,, , <b>,</b> | ४०४              |
|                                                  | वियाग                                                       | ঞা০ ল০        | २२६, ३०० इत्यादि |
| (3-3-7-2-2)                                      | वियागुसु                                                    | 11 11         | <b>३</b> २       |
| (देखो नं० २०३)                                   | वियागृह                                                     | 11 11         | इ४५              |
| (                                                | वियागीहि                                                    | 11 11         | २३४              |
| २१४—विलिज = वि + ला (नष्ट होना)                  | विलिज्ज                                                     | वि० ल०        | १३८              |
| २१५—विलिइ = वि + लिह (चाटना)                     | विलिहंति                                                    | ब० ल०         | ७१               |
|                                                  | विलवमाणो                                                    | व० कु०        | १२०              |
| २१६—विलव = वि + लप्                              | विलवमाणं                                                    | "             | १६३              |
| (विलाप करना)                                     | विलवंतो                                                     | <b>))</b> ))  | १५०, १५४         |
| ſ                                                | विवज्जइ                                                     | व० ल०         | २ है ७           |
|                                                  | विवज्जप                                                     | वि० ल०        | २६४, २६६         |
| २१७—विवज = वि + वर्जय                            | विवज्जियव्वा                                                | कृ०           | १००              |
| (छोड्ना)                                         | विवज्जेइ                                                    | ब॰ ल॰         | ५७, २६८          |
| ĺ                                                | विवज्जंतो                                                   | व० कृ०        | • २१४, २६७       |
| २१८—विस = विश् (प्रवेश करना)                     | विसइ '                                                      | व० ल०         | १५६, १६१         |
| 1                                                | विसह                                                        | জা০ ল০        | १४४              |
| २१९विसह = वि + सह                                | विसहर                                                       | व० ल०         | १४०              |
| (सहन करना)                                       | विसहर<br>विसहदे<br>विसहंतो                                  | 11 11         | १८०              |
|                                                  | विसहंतो                                                     | ৰ০ ক্তৃ০      | ४३४              |
| २२०—विसुज्भः = वि+शुध् (शुद्ध होना)              |                                                             | व० कु०        | ५२०              |
| २२१—विसूर = खिद् (खेद करना)                      | विस्रइ                                                      | व० ल०         | १६२              |
| in water mit but the                             |                                                             |               | 3 00 1           |

| • (देखों नं० २१८)                        | विसेज्ज              | वि० ल०      | ४०४                |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| २२२—विस्सर = वि + स्मृ (भूल जाना)        | विस्सरियं            | মু০ ক্তৃ০   | १६०                |
| २२३ — विहर = वि + ह (विहार करना)         | विहरिऊण              | सं० कु०     | ४२=                |
| २२४—विस्र = विद् (जानना)                 | विंति                | ৰ০ ল০       | 308                |
| (देखो न० २२२)                            | वीसरियं              | भू० कु०     | 7 ? 3              |
| २२५—वुच्च = वच् (बोलना)                  | बुचइ                 | व० ल०       | 03                 |
| २२६ — वेश्र + वेदय् (श्रनुभव करना)       | वेपइ                 | "           | ६६                 |
| २२७—वेढ = वेष्ट्र (लपेटना)               | वेढिऊग्              | सं० कु०     | ४७१                |
| 22 (3)                                   | वोच्छामि             | भविष्यत्काल | ५, १३४ इत्यादि     |
| २२८वय-वच् (बोलना)                        | वोच्छुं              | 13          | २७३, २१४           |
|                                          | स                    |             |                    |
| २२९                                      | TT                   | सं - क      | D 6                |
| २२६—सय = शी, स्वप् (सोना)                | सइऊग                 | सं० कु०     | २८६                |
| २३०—सक = शक् (सकता) •                    | सकर                  | व० ल०       | ४७६ ४८२            |
| २३१—सड = सद्, शद् (सड़ना)                | संडिज्ज, संडेज्ज     | वि० ल०      | 3 \$ 9             |
| 232                                      | सहहदि                | व० ल०       | १८६                |
| २३२—सद्द = शद् + धा                      | सद्दमाणो             | व० कु०      | ४६                 |
| (श्रद्धा करना) ·                         | सद्दहंतस्स           | "           | 80                 |
| २३३—समज्ज = सम् + ग्रार्जं, (उपा-        | सद्दहंतो<br>समज्जियं | ",<br>"     | ४७ <b>-</b><br>२४० |
| र्जन करना)                               |                      | भू० कु०     | 388                |
| (विलेपन करना)                            | समलहिजा, समालहिजा    | বি০ ল০      | ४३ द               |
| २३५-समाण = सम् + ऋाप् (पूरा करना)        |                      | व० ल०       | १३६ ४६६            |
| २३६ — सर = सः (त्राश्रय लेना)            | सरिऊण्               | स० कृ०      | ५१६                |
| [                                        | सहद                  | व० ल०       | 83                 |
| २३७—सह + सह् (सहना)                      | सहसि                 | ,           | १६४                |
|                                          | सहेइ                 | ¢¢.         | १७६, २०१           |
| २३८—साह = साध् (सिद्ध करना)              | साहामि               | u           | १०७                |
| २३९—सिज्म = सिध् (सिद्ध होना)            | सिज्भइ               | **          | ४११, ४३६           |
| •                                        | सिज्भेइ              | t t         | ३३४                |
| २४०—सुण = श्रु (सुनना)                   | सुगह                 | आ० ल•       | ४, २६४             |
| २४१ समाय = स्मारय् (याद दिलाना)          | सुमराविऊग्           | सं० कृ०     | १७०                |
| २४२—सुस्स = शुष् (स्खना)                 | सुस्सइ ,             | व० ल०       | , 88               |
|                                          | सेवइ                 | tt          | १३२                |
| २४३ — सेव = सेव् (सेवा करना)             | सेविश्रो<br>सेवंतो , | भू० कृ०     | 865 -              |
|                                          | स्वतो ,              | व० कृ०      | ११३, १६४           |
| २४४—सो, सोम्र = स्वप् (सोना)             | सोऊग                 | ∙सं० कु०    | १४०                |
| २४५सोह = शोघय् (शुद्धि करना) {           | साहऊए                | tt.         | २३१, ३०८           |
|                                          |                      |             | ५४६                |
| २४६सकप्प = सम् + कल्पय्<br>(संकल्प करना) | संकिष्पऊण            | tt          | ३८४                |
| २४७—संकीड = संम् + कीड् (खेलना)          | संकीडइ               | व० ल०       | ४५६                |

|                                            | प्राकृत-घातुरूप-संग्रह |                 | १७                                      |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| २४८—सचिड = सम् + स्था (वैठना)              | संचिट्टइ               | "               | .¥3                                     |
| २४६—संबुह = सम् + चिप्<br>(चेपर्ण करना)    | संबुहइ                 | "               | ५२                                      |
| २५० —संजाय = सम् + जन<br>(उत्पन्न होना)    | संजायइ                 | 27              | ३७२, ५२                                 |
| २५१—संठा = सम् + स्थापय्<br>(स्थापन् करना) | संठाविऊण               | स० कु०          | ४०ः                                     |
| २५२—संभव = सम् + भू (होना)                 | संभवइ                  | व० ल०           | १७व                                     |
| २५३ —संभूस = सम् + भूष्<br>(ऋलंकृत करना)   | संभूसिऊण               | स० कु०          | 335                                     |
| २५४—संसोह = सम् + शोधय<br>(ग्रुद्ध करना)   | संसोहिऊण               | स० कृ०          | 35                                      |
|                                            | ₹                      |                 | •                                       |
| ļ                                          | हरण्ड                  | व० ल०           | न्द्र, ११३                              |
|                                            | ह्याह                  | आ० लु०          | १४६                                     |
| २५५—हरा = हन् (बध करना)                    | हिंगिज्ज इ             | क० व० ल०        | £ 3                                     |
|                                            | हणि <b>ऊ</b> ण         | स० कु०          | ४२४                                     |
| ļ                                          | हर्गेइ                 | व० ल०           | ६७, ५३=                                 |
| ,<br>948 — हमा — हम (त्राप्त नमन)          | हर्गित -               | <i>""</i>       | k3                                      |
| २५६ — इम्म = इन् (बध करना)                 | हम्ममाणो               | व० कु०          | १६२                                     |
| $\mathbf{e}$ ५५७—हर = ह (हरस्य करना)       | हर <b>इ</b><br>हरिऊण   | व० ल०<br>स० कु० | नह, १०४, <b>१</b> ०न                    |
| (                                          | हवइ                    | व० ल०           | १०२<br>४६, ६८, ११८ इत्यादि              |
|                                            | हवे                    | वि० ल०          | २२१, २२३ इत्यादि                        |
| २ <b>५.८</b> हव = भू (होना)                | हवेइ                   | व० ल०           | ४८३                                     |
| (                                          | हवंति                  | "               | ६०, २०७, २६०                            |
| २५९—हस = हस् (हसना)                        | हसमाणेण                | व० कु०          | १६५                                     |
| (                                          | हिंडइ                  | व० ल०           | ६१                                      |
| १६० — हिंड = हिर्ग्ड् )                    | हिंडाविज्जइ            | णि० व० ल०       |                                         |
| (भ्रमण करना)                               | हिंडिग्रो              | भू० कृ०         | १३०                                     |
| ^ >                                        | हिडंतो                 | व० कु०          | १७७                                     |
| (देखो २५३)                                 | हिप्पइ                 | क०व० ल०         | •७३                                     |
| १६१—हिंस = हिंस् (हिंसा करना)              | हिंसियव्वा             | कु०             | २०६                                     |
|                                            | हुज्जा<br>हुंति        | वि० ल०          | ७३                                      |
| Í                                          | ह्यात                  | व० ल०<br>"      | १४,४६                                   |
|                                            | होइ<br>होदि            | "               | १४०, १७३, २१३                           |
| १६२ हु = भू (होना)                         | हार्                   |                 | X=8                                     |
| (1, 8-3 (61.11)                            | होऊण                   | स० कु०          | १२६, १३१                                |
|                                            | होज्जउ<br>नेंदि        | आ० ल०<br>व० ल०  | 33\$<br>Former of C C3                  |
|                                            | र् <i>।।त</i><br>रोस्ट | भ०ल०            | ६२, २३० इत्यादि<br>१६६                  |
| j                                          | होहिति<br>होहिति       | "               | 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
|                                            |                        |                 |                                         |

# ६ प्राकृत-शब्द-संग्रह

| प्राकृत                 | संस्कृत                       | <del></del>                             |              |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| er geve                 | A CEN                         | हिन्दी<br>ग्र                           | गाथाङ्क      |
| ग्रह                    | श्रति                         | अधिक<br>অভিক                            | 000          |
| <b>ऋ</b> दुट्ट          | श्रति दुष्ट                   | अत्यन्त बुष्ट                           | १६६          |
| <b>श्रद्ध</b> ल         | त्रति स्थृल                   | बादर-बादर                               | ६७           |
| <b>श्र</b> द्वाल        | स्रति बाल                     | बहुत छोटा                               | १८           |
| <b>ग्र</b> इसरस         | श्रति सरस                     | अतिरस-पूर्ण                             | ३३७          |
| त्रइसुगंध               | श्रति सुगंध                   | अति उत्तम गन्ध                          | <b>२</b> ४२  |
| श्रक                    | <b>ग्र</b> र्क                | सूर्य, आक, सुवर्ण दूत (दे०)             | <b>२</b> ५२  |
| त्रकक्स                 | <b>ं</b> श्रकक <sup>°</sup> श | कोमल                                    | ४२७          |
| <b>ग्रक</b> ट्टिम       | श्रकृत्रिम                    | स्वाभाविक, बिना बनाया                   | ३२७<br>४४६   |
| त्रक्य                  | ग्रकृत                        | अकृत                                    | ४२=          |
| <b>ग्र</b> क्ख          | त्रच                          | ऑख, आत्मा, द्विन्द्रियजन्तु चकेकी धूरी, | 475          |
|                         |                               | कील, पाशा                               | ६६           |
| ग्रक्खय                 | <b>श्र</b> च्त                | अखंड, चावल, घाव-रहित, अखंडित, सपूर्ण    | ३५४          |
| <b>ग्र</b> क्बर         | श्रद्धर                       | वर्ण, ज्ञान, चेतना, अविनश्वर, नित्य     | ४६४          |
| ग्रक्खितय               | <b>श्र</b> स्खलित             | अबाधित, निरुपद्रव, अपतित, प्रतिध्वनित   | ५०६          |
| <b>श्र</b> क्खीण        | श्रदीण                        | क्षय-रहित, अखूट, परिपूर्ण, ह्रास-शून्य  | ५१२          |
| <b>त्रक्बी</b> ण्महानस  | <b>श्रक्षीणमहान</b> स         | अक्षय भोजनवाला रसोईघर                   | ३४६          |
| <b>श्र</b> क्लीणतस्त्रि | <b>श्रद्धी</b> णलिब्ध         | अक्षय ऋद्धि                             | 858          |
| ग्रक्खोह                | <b>श्र</b> चोभ                | क्षोभ-रहित, स्थिर, अचल,                 | ४८४          |
| *ग्रग्रािचा             | <b>श्रग</b> णयित्वा           | नही गिनकर                               | १६४          |
| †ग्रगिगहंत              | श्रगृह्ण ,                    | नहीं ग्रहण कर                           | <b>२१</b> २  |
| <b>ग्राग्गि</b>         | श्चरिन                        | आग                                      | ĘŁ           |
| <b>त्रमुरुलहु</b>       | <b>त्रगुर</b> लघु             | न छोटा, न भारी                          | ४३४          |
| त्रघाइ                  | <b>श्र</b> घाति               | कर्मे-विशेष                             | ५३२          |
| श्रचित्त                | श्रचित्त                      | जीव-रहित, अचेतम                         | 388          |
| श्रचित्तपूजा            | <b>ऋचित्तपू</b> जा            | प्रासुक-द्रव्योंसे पूजा                 | ४४०          |
| श्रम्ण                  | श्रर्चन े                     | पूजन, सन्मान                            | २२५          |
| ग्रिश्च                 | श्रिचि                        | दीपशिखा, अग्निज्वाला, कान्ति, तेज,      | , , ,        |
|                         |                               | किरण, (लौकान्तिक देवोंका विमान)         | ४३६          |
| श्रच्युत                | श्रन्युत                      | सोलहवाँ स्वर्गे, विष्णा                 | ४६४          |
| श्रन्छर                 | श्रप्सरा                      | देवी, रूपवती स्त्री                     | ४८८          |
| <b>श्र</b> ञ्छेरय       | <b>श्राश्चर्य</b>             | अचरज                                    | <b>5</b> ٦ ' |
|                         |                               |                                         |              |

|                         | प्र                                 | <b>छित</b> -शब्द-संग्रह                                  | १७३                        |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| त्रजोगकेवलि             | श्चयोगकेवली                         | योग-रहित केवली                                           | ४३४                        |
| <b>*</b> श्रजंपणिज्ज    | ग्रजंपग्रीय                         | नहीं कहने योग्य                                          | ७६                         |
| ' <b>স</b> ড্ড          | ∫ श्रद्य                            | आज, आर्य, वैश्य, स्वामी,                                 | ७४                         |
|                         | रे स्त्रार्य                        | उत्तम, श्रेष्ठ, साधु, पूज्य                              | 0.0                        |
| <b>ग्र</b> िजय          | श्रर्जित                            | उपाजित, पैदा किया हुआ                                    | १६१                        |
| <b>ग्रज्भयग्</b>        | श्रध्ययन                            | अध्ययन, अध्याय                                           | 388                        |
| <b>ग्र</b> ुभावण •      | श्रध्यापन                           | पढाना                                                    | २१ <i>२</i><br>२३७         |
| त्रष्ट                  | श्रार्त                             | पीड़ित, ऋत, गत, प्राप्त, दुकान हाट,                      | २२८<br>२२८                 |
|                         | ग्रह                                | घरका ऊपरी भाग, आकाश                                      | 110                        |
|                         |                                     | अट्ट (दे०) कृश, महान्, निर्लंज्ज, शुक्र, श<br>सुख, असत्य | व्द,                       |
| अट्ट                    | ग्रष्ट                              | आठ, वस्तु, विषय, वाच्य, तात्पर्य, प्रयोज                 | ਜ                          |
|                         |                                     | फल, धन, इच्छा, लाभ                                       |                            |
| ग्रहमभत्त               | त्रष्टमभक्त                         | तेला, तीन दिनका उपवास                                    | ५६<br>७७                   |
| ग्रहुमी                 | श्रष्टमी                            | तिथि-विशेष                                               |                            |
| ग्रहि                   | त्र्रस्थि                           | हड्डी, अधिन्-अभिलापी, याचक                               | ३६२<br>८                   |
| प्र <mark>ण्</mark> यार | श्रनगार                             | गृह-रहित मुनि, भिक्षुक, आकार-रहित                        | <i>۶</i> و                 |
| प्रण्वरय                | श्रनवरत                             | निरन्तर, सदा                                             | र<br>१५६                   |
| प्रग्ग                  | श्रन्य                              | दूसरा                                                    | १२५<br>६०                  |
| त्र्राण्यात्थ           | ग्रन्यत्र                           | अन्य जगह                                                 | २७४                        |
| प्रण्याग                | ग्रहान                              | मिथ्याज्ञान                                              | ५३६                        |
| प्रण्याणी               | <b>ग्रज्ञा</b> नी                   | अज्ञ, मिथ्याज्ञानी                                       | २२ <i>६</i><br>२३ <i>६</i> |
| प्रणागद                 | <b>ग्र</b> नागत                     | भविष्यकाल                                                | २२ <i>६</i><br>२२          |
| त्राणिच्छमाण            | <b>श्र</b> नि-छुमान                 | नही चाहते हुए                                            | ५५<br>७६                   |
| भिगिट्ट                 | <b>श्चिमि</b> ष्ट                   | अप्रीतिकर                                                | १६२                        |
| प्रिशामा                | श्रिणिमा                            | अत्यन्त छोटा बन जानेकी ऋद्धि                             | ३४६<br>१५२                 |
| प्रियद्दिगुण            | श्रनिवृत्तिगुण्                     | नवाँ गुणस्थान                                            | ४०५<br>४२०                 |
| प्रिणिल                 | श्रनिल                              | पवन                                                      | ४२०<br>४३६                 |
| प्रिराय                 | श्रम्वित                            | युक्त, सहित                                              | * <del>* *</del>           |
| त्रसु                   | त्रगु                               | परमाणु, पुद्गलका अविभागी अश                              |                            |
| प्रणुकंपा               | <b>श्र</b> नुकम्पा                  | दया करना, भिक्त करना                                     | 7                          |
| <b>त्रुगग्</b> त        | श्र <u>नु</u> गण्यन्                | गिनता हुआ                                                | 330<br>330                 |
| ग्णुद्दिस <b>्</b>      | <b>श्र</b> नुदिश                    | कल्पातीत विमान                                           | ४६१                        |
| त्र <b>गुपालि</b> ऊग्   | <b>श्र</b> नुपाल्य                  | अनुपालन कर                                               | 838                        |
| <b>भणुभव</b>            | त्र <u>न</u> ुभव                    | ज्ञान, बोध, कर्म-फलका भोग, निश्चय                        | ४१                         |
| ग्युभाग<br>म्युभाग      | त्र <u>न</u> ुभाग                   | प्रभाव, माहात्म्य                                        |                            |
| ग् <u>णुभू</u> य        | श्र <b>ा</b> स्<br>श्र <b>ा</b> स्त | अनुभव किया हुआ, अनुभव कर                                 | ४१६<br>४३८                 |
| _                       | ऋउूत<br>ऋनुमार्ग                    | _                                                        | ४३८                        |
| प्र <b>गुम</b> ग्ग      |                                     | अनुसार<br>अनुसरिक केन्द्र                                | 388                        |
| त्र <b>णुम</b> ण्       | श्रनुमन<br>सन्दर्भन                 | अनुमति देना                                              | ~ &                        |
| प्र <b>या</b> मण्ण      | श्रनुमनन<br>सम्बद्धाः               | अनुमोदन करना                                             | ₹00                        |
| प्रणुमोय<br>प्रणुमोयण   | श्र <u>न</u> ुमोद                   | प्रशंसा करना                                             | 30                         |
| ાપામાચળ                 | <b>ऋनुमोदन</b>                      | अनुमति देना                                              | २४८                        |

|                               |                           | मेन मीनि                                 | V0.   |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------|
| श्रगुराय                      | श्चनुराग                  | प्रेम, प्रीति                            | ४१५   |
| त्र <b>गुरूव</b>              | <b>ग्र</b> नुरूप          | अनुकूल, योग्य, उचित                      | 378   |
| त्रणुलोह<br>———-              | त्र्राणुलोभ<br>सन्दर्भ    | सूक्ष्म लोभ<br>सार्थक                    | ४२३   |
| त्र <b>णुव</b> ट्ठ            | ग्रन्वर्थ<br>सन्दर्भ===   |                                          | १७२   |
| त्रा <b>णुवेह</b> ण           | श्रनुपेच्रण               | चिन्तवन                                  | 258   |
| ग्रणुव्वय<br>                 | श्रगुत                    | स्थूलवृत                                 | २०७   |
| *त्रगुहविऊग्<br>—े            | श्रनुभूय<br>———————       | अनुभव कर                                 | २६६   |
| त्र्रा <b>ोयविह</b>           | <b>श्रनेकविध</b>          | नाना प्रकार                              | १३    |
| त्र्राग् <b>रोण्या</b>        | श्चन्योन्य<br>            | परस्पर                                   | १७०   |
| त्र्रग् <b>ंगकीडा</b><br>——ं  | श्रनङ्ग-क्रीडा            | अप्राकृतिक मैथ्न सेवन                    | २१२   |
| श्रग्ंत                       | श्रनन्त                   | अनन्तरहित                                | २२    |
| त्र्र <b>ांतच</b> उट्टय<br>—— | <b>ग्रनन्तचतुष्ट</b> य    | अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य            | ११    |
| ग्रत                          | श्राप्त                   | सत्यार्थ देव, आत्मा, आर्त-पीडित, आत्म-   |       |
|                               | <b>6</b>                  | दुखनाशक, सुख-उत्पादक, आत्त-गृहीत         | Ę     |
| त्र <b>ता</b>                 | श्रीत, श्रात्मा           | ज्ञानादि गुण-सम्पन्न आत्मा, जीव          | 300   |
| <b>ग्र</b> तिहि               | श्रितिथि                  | तिथिके विचार-रहित साधु                   | 388   |
| त्र्रत्थ                      | श्रर्थं, श्रस्न, श्रस्त   | वस्तु, धन, प्रयोजन, अस्त्र, भोगना, बैठना |       |
| ग्रत्थ-पज्जय                  | ्रश्रर्थंपर्याय<br>•      | स्क्ष्मपर्याय                            | २६    |
| <b>्रैश्र</b> त्थु            | श्रस्तु                   | हो, रहा आवे                              | १८६   |
| <b>अद्श्र</b>                 | <b>अद्य</b>               | निर्देय                                  | 5 3   |
| <b>ग्रद्त्त</b>               | श्रदत्त                   | नही दिया हुआ                             | २०५   |
| <b>ग्रदीणवय</b> ण             | त्र्रदीन वचन              | दीनता-रहित वचन                           | ३०४   |
| ग्रधम्म                       | श्रधर्म<br>°              | अधर्म द्रव्य, पाप कार्य                  | 3 8   |
| ग्रद                          | <b>ग्र</b> र्घ            | <u> </u>                                 | १७    |
| ग्रद्द                        | ग्रर्घार्ध                | आधेका आधा, चौथाई                         | १७    |
| श्रद्धवह                      | <b>ऋ</b> र्षप्थ           | अर्ध-मार्ग                               | ३०६   |
| त्रपज्जत्त                    | श्चपर्याप्त               | पर्याप्तियोकी पर्णतासे रहित, असमर्थ      | १३    |
| <b>ग्र</b> पत्त               | ग्रपात्र                  | अयोग्य, पात्रता-रहित                     | २२३   |
| ग्रपवेस                       | <b>श्र</b> प्रवेश         | प्रवेशका अभाव                            | २४    |
| श्चरप                         | ग्रात्मा, ग्रल्प, ग्राप्त | आत्मा, आप्त, पिता, बाप २४१               | , २५५ |
| <b>ऋष्पमत्त</b>               | स्रप्रमत्त                | सातवाँ गुणस्थान                          | ५१६   |
| ग्रपा                         | श्रात्मा                  | जीव                                      | ३०२   |
| श्र <mark>पुट</mark> ु        | √ ऋपृष्ट                  | ् नही पूछा हुआ,                          | ३०१   |
|                               | । ग्रस्पृष्ट              | ( नहीं छुआ हुआ                           |       |
| श्र <b>पु</b> ण्ग             | त्रपूर्ण                  | अधूरा                                    | १५३   |
| श्र <b>पु</b> व्वकरग          | <b>ऋ</b> पूर्वकरण         | परिणाम विशेष, आठवाँ गुणस्थान             | ४१५   |
| <b>ग्रुफरस</b>                | श्रस्पर्श                 | स्पर्शका अभाव                            | ३२७   |
| ग्रब्भंग                      | श्रभ्यंग                  | तैल-मर्दन, मालिश                         | ३३८   |
| <b>ऋ</b> ब्सुङ्गाग्           | श्चभ्युत्थान              | आदरके लिए खड़ा होना                      | ३२८   |
| <b>श्र</b> ब्सुद्य            | त्रभ्युदय                 | उन्नति, उदय, स्वर्गीय सुखोंकी प्राप्ति   | ३७१   |
| त्रिमिभूय                     | श्रमिभृत                  | पराभूत, पराजित                           | १२६   |
| 1                             | -                         | BS 7                                     | 114   |

|                       | प्राकृत                         | त-शब्द्-संग्रह                        | १७४                 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ग्रमिय                | ∫ श्रमित                        | परिमाग्ग-रहित                         | ४३६                 |
| •                     | र्श्वमृत                        | सुधा, चन्द्रमा (दे०)                  | • •                 |
| <b>श्रमुग</b>         | श्रमुक                          | वह, कोई                               | ३८४                 |
| <b>ंग्रमु</b> ण्ंत    | श्रजानन्                        | नहीं गिन कर, नहीं जान कर              | ११६                 |
| अमूढदिही              | <b>ऋमू</b> ददृष्टि              | सम्यग्दृष्टि, तत्त्वदर्शी             | 85                  |
| ग्रमे <del>ज</del> ्भ | श्रमेध्य                        | अशुचि वस्तु, विष्टा                   | 54                  |
| प्रय                  | ु श्रयस्, श्रायस                | लोहा, लोहेसे बना हुआ, आग-पर्वत        | २१६                 |
|                       | रे श्रज                         | बकरा                                  | १५४                 |
| प्रयह .               | <del>ग्र</del> गुरु             | सुगन्धित काष्ठ-विशेष                  | ४२=                 |
| <sup>प्र</sup> यस     | <b>श्च</b> यश                   | अपयश                                  | १२७                 |
| त्र्रयाण्माण          | श्रजारामा ग्                    | नही जानता हुआ                         | ४४६                 |
| प्रयार                | त्रकार                          | अ-अक्षर                               | ४६५                 |
| प्ररइ                 | श्चरति                          | · ग्लानि, बेचैनी                      | ` <b>.</b>          |
| प्ररण्ग               | <b>श्चर</b> एय                  | बन, जगल                               | દ દ્                |
| <b>गरविंद्</b>        | श्चरविंद                        | कमल                                   | 358                 |
| <b>স্</b> হ্          | ग्रईत्, ग्रहह                   | पूजाके योग्य, परिग्रह-रहित, जन्म-रहित | , , ,               |
|                       |                                 | जन्म नही लेनेवाला                     | ३८२                 |
| <b>म्</b> रूवि        | श्च <b>रू</b> पि                | रूप-रहित, अमूर्तिक .                  | १६                  |
| त्रलहमाण              | श्रलभमान                        | नहीं पाता हुआ                         | ११५                 |
| <b>ालाह</b>           | ग्रलाम                          | अप्राप्ति                             | २७६                 |
| ा <b>लि</b>           | श्रलि                           | भ्रमर                                 | ४२=                 |
| ालिय                  | त्र्यलीक                        | असत्य वचन, भूठ, निष्फल, निरर्थक, कप   |                     |
| <b>ा</b> लुद्धय       | त्र्रालुब्धक                    | लोभ-रहित                              | 258                 |
| वगहण                  | श्रवगहन                         | अवलोकन,                               | प्रइप               |
| वगाहन                 | श्रवगाहन                        | अवस्थान, अवगाहन                       | 20                  |
| विज्ञ                 | श्रवद्य                         | पाप, निन्दनीय                         | ६३                  |
| वितर्ग                | <b>श्र</b> वतीर्ण               | पार उतरा हुआ                          | ५४२<br>५४२          |
| वमाग्                 | श्रपमान                         | तिरस्कार                              | १२५                 |
| वर                    | श्रपर, श्रवर                    | दूसरा, पाश्चात्य, हीन, तुच्छ          | ७                   |
| वराजिय                | श्रपराजित                       | कल्पातीत विमान                        | ४६२                 |
| वरारिहय               | श्रपराह्मिक                     | सायकालिक                              | ०५५<br>२ <b>द</b> ४ |
| वराह                  | श्रपराध                         | कसूर, अपराध (दे०) कटी, कमर            | १४६                 |
| वस                    | <b>त्र्र</b> वश                 | पराधीन                                | 90                  |
| वसाण                  | <b>त्र</b> वसान                 | अन्त                                  | २ <b>५</b> १        |
| वसारिय                | श्रपसारित                       | दूर किया हुआ, खीचा हुआ                | ४३७                 |
| वसेस                  | <b>त्र</b> वरोष                 | अवशिष्ट, बाकी                         | , २७ <b>१</b>       |
| वाय                   | ग्रवाय                          | ज्ञान विशेष                           | . ५७ <i>६</i><br>२६ |
| व्याचाह<br>विवाचाह    | <b>ग्र</b> न्याबाध              | बाधा-रहित                             |                     |
| ाविच्छिरण             | श्रविच् <b>छिन</b>              | बाया-राहत<br>विच्छेद-रहित             | ४३ <del>५</del>     |
| ावाण्डुरुख<br>विभागी  | श्रविभागी<br>श्रविभागी          | विभाग-रहित                            | ३५४                 |
| ॥वनागा<br>।विरइ       | त्रावनागा<br>त्र्रविरति         | असयम                                  | १ <i>६</i><br>३०    |
|                       | श्रावरात<br>स्रविरतसम्यग्दृष्टि |                                       | 38                  |
| विरयसम्माइड्डी        | अ।वरतत्त+भग्दाष्ट               | चतुर्थंगुरास्थानवर्त्ती               | २२२ ्               |

| त्रविवाग                   | <b>ग्र</b> विपाक             | फल-रहित                                      | ४३         |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| श्राववाग<br>श्रसई          | श्रसती                       | कुलटा                                        | 388        |
| त्रसर्<br>त्रसरा           | श्रशन                        | भोजन                                         | ٠,٠<br>٦٤  |
| त्रत्त्त्त्व<br>ग्रसप्पताव | श्चसत्प्रलान                 | मिथ्या बकबाद                                 | ११४        |
| श्रसन्याव<br>श्रसन्याव     | <b>ग्रसद्भा</b> व            | यथार्थताका अभाव                              | ३८३        |
| ग्रसन्मावद्ववणा            | <b>ग्रसद्भावस्थापना</b>      | अतदाकार स्थापना                              | ३८४        |
| ग्रस <b>ीर</b>             | <del>श्र</del> शरीर          | शरीर-रहित ै                                  | 28         |
| <b>ग्र</b> साय             | श्रसात                       | साता-रहित                                    | १०१        |
| <b>श्र</b> स्सिगी          | <b>श्र</b> श्विनी            | नक्षत्र विशेष                                | , ,<br>३६६ |
| <b>असु</b> ह               | त्रशुभ, त्रमुख               | बुरा, दु.ख                                   | ३६         |
| त्रसुद                     | श्रशुचि                      | अपवित्र                                      | 50         |
| ग्रसुहावह                  | <b>त्रशुभाव</b> ह            | दुःखजनक                                      | १३५        |
| त्रसंस                     | त्र्रशेष                     | समस्त                                        | 8          |
| <b>ग्रसोय</b>              | श्चरोक                       | वृक्षविशेष                                   | ४३१        |
| <b>ग्रसं</b> ख             | <b>त्र्रं</b> संख्य          | संख्या-रहित                                  | 308        |
| श्रसंखेज्जय                | श्चसंख्येय                   | गिननेके अयोग्य                               | 308        |
| ग्रसंजद                    | ग्रसंयत                      | अविरत,सयम-रहित                               | 388        |
| ·                          | . ग्रथ, ग्रघ, ग्रहन् , ग्रधः | अब, पाप, दिन, नीचे                           | ११८        |
| श्रहवा                     | श्रथवा                       | विकल्प                                       | २७७        |
| त्रहिय                     | श्रहित, श्रधिक,श्रधीत,       | अहितकर, शत्रु, अथीर, पठित <sub>,</sub> विशेष | १८६        |
| श्रहिव                     | श्रिघिप                      | स्वामी, मुखिया                               | १२६        |
| त्रहियरण                   | श्रिधिकरण                    | आधार                                         | ४६         |
| <b>*श्रहिभूसिय</b>         | श्रमिभूषित, *श्रमिभूष्य      | आभूषण-युक्त, आभूषरा पहन कर                   | X3F        |
| त्रहिमुह                   | ग्रमिमुख,                    | समुख                                         | २७४        |
| ग्रहियार                   | श्रधिकार                     | आधिपत्य                                      | ३१२        |
| <b>श्रहिलास</b>            | श्रमिलाष                     | इच्छा                                        | ११२        |
| <b>त्रहिसि</b> त्त         | श्रमिषित्त                   | अभिषेक किया गया                              | 8          |
| <b>त्रहिसेय</b>            | <b>श्र</b> भिषेक             | विशेष स्नान                                  | ४६१        |
| त्रहोलोय                   | <b>ग्र</b> घोलोक             | पाताल-भुवन                                   | १७१        |
| <b>ग्रहोविहाय</b>          | <b>ऋघोवि</b> माग             | नीचेका भाग                                   | ४६०        |
| •                          | 캥                            | π                                            |            |
| त्राइराण                   | त्राकीर्ण                    | व्याप्त                                      | 10-        |
| त्राइ <b>रिय</b>           | श्राचार्य                    | गुरु, विद्वान्                               | . 95       |
| <b>ग्रा</b> उ              | श्रायु                       | उम्                                          | አ<br>የ     |
| त्राउल.                    | <b>श्रा</b> कुल              | व्यग्र                                       | १४         |
| <b>স্থা</b> ক              | <b>स्रा</b> यु               | जीवन-काल                                     | १६६        |
| *ग्राकरिकग्                | श्रापूर्य                    | पूरा करके                                    | १७३        |
| त्रागम                     | त्रागम                       | शास्त्र                                      | ४१७        |
| ग्रागर                     | श्राकर                       | <b>बा</b> नि                                 | ۶<br>۲۹۰   |
| ग्रागरसुद्धि               | <b>श्राकर्</b> शुद्धि        | खानिमें प्रतिमाकी शुद्धि                     | ४१०        |
| त्र्रागास                  | <b>श्राकाश</b>               | गग्न                                         | ३ <i>०</i> |
|                            | * 1                          |                                              | ₹ १        |
| •                          |                              |                                              |            |

|                       | प्राक्त             | त-शब्द-संग्रह                       | १७७         |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| त्राणय                | श्रानक              | वाद्यविशेष                          | ४१३         |
| त्राणा                | श्रारा              | उपदेश, निर्देश                      | \$8\$       |
| श्राद्णास             | त्रात्मनाश          | अपना विनाश, आत्मघात                 | ३१७         |
| श्राद्।               | श्रात्मा            | जीव                                 | १०५         |
| त्रादिज्ज             | <b>त्र्यादेय</b>    | उपादेय, ग्रहण करने योग्य            | ३३२         |
| <b>ग्राभूस</b> ण      | <b>त्राभ्</b> षण    | आभरण, गहना, जेबर                    | ४०२         |
| श्राम्लय              | <b>ै</b> श्रामलक    | ऑवला<br>ऑवला                        | ४४१         |
| ग्रामोय               | श्रामोद             | हर्ष, सुगन्ध                        | <b>२</b> ५७ |
| <b>ग्रायरक्</b> ख     | <b>श्रात्म</b> रच्  | अंग-रक्षक                           | ४२६         |
| श्रायवत्त             | श्रातपत्र ,         | छत्र, आर्यावर्त्त                   | 388         |
| त्रायास               | त्राकारा, स्रायास   | नभ, परिश्रम                         | ४७२         |
| आयंबिल                | श्राचाम्ल           | तप-विशेष                            | ३५१         |
| <b>ग्रारिक्</b> खय    | <b>ग्रार</b> च् क   | कोटवाल                              | १०६         |
| <b>ग्रारोव</b> ण      | <b>ऋारोप</b> ण      | ऊपर चढाना                           | 308         |
| *त्रालोइऊग्           | श्रालोच्य           | आलोचना करके                         | २७२         |
| श्रावत्त              | श्रावर्त            | चकाकार भ्रमण, भंवर                  | ६०          |
| श्राव <del>र</del> सय | श्रावश्यक           | नित्य कर्तव्य                       | ४०          |
| श्रासय                | ं श्रा <b>शय</b>    | अभिप्राय, निकट, आश्रय, सहारा, आलंबन | ४४३         |
| श्रासव                | श्रासव, श्रासव      | मद्य, कर्मों का आना                 | १०          |
| श्रासा                | श्राशा              | उम्मेद, दिशा                        | ४२७         |
| <b>ग्रासा</b> ढ       | <b>श्राषा</b> ढ़    | मास-विशेष                           | ३५३         |
| <b>ग्रासामुह</b>      | <b>ग्राशामु</b> ख   | दिशामुख                             | २५७         |
|                       | ( स्त्राश्रित्य     | आश्रय पाकर                          | २८          |
| *ग्रासिय              | ) स्राश्विक         | अरव-शिक्षक                          |             |
| क्रशासप               | ) स्राशित           | खिलाया हुंआ                         |             |
|                       | र् स्रासित          | बैठा हुआ                            |             |
| <b>ग्रास</b> ज        | श्रासज्य,           | सजकर                                | ४४२         |
| *ग्रासिज              | <b>त्र्या</b> साद्य | आश्रय पा करके                       |             |
| ग्राहार               | त्र्याहार           | भोजन                                | ६८          |
|                       | ( श्राभरण           | भूषण                                | 385         |
| श्राहरण               | र् ऋा 🛨 हरण         | चोरी करना बुलाना                    | •           |
| त्राहरग्गिह           | श्राभरण्-गृह        | श्रृंगार-सदन                        | ५०२         |
| <b>त्राहरि</b> ऊण     | <b>ऋा</b> हार्य     | आहार ग्रहण कर                       | १३६         |
|                       |                     | र्ष                                 |             |
| इक्खु                 | इक्षु               | ईख                                  | ४५४         |
| ्रं <b>इ</b> खाइ      | इत्यादि             | प्रभृति, वगैरह                      | ४०          |
|                       | इच्ट                | अभि लिषत                            | ६२          |
| इडु<br>इगिंहह         | इदानीम्             | इस समय, अब                          | २४४         |
| इत्थि                 | स्त्री              | नारी                                | ६८          |
| इत्थिकहा              | स्त्रीकथा           | स्त्रियोंकी कथा                     | 939         |
| इत्थिवेय              | स्त्रीवेद           | स्त्रीलिंग                          | ३२१         |
|                       |                     |                                     |             |

| इत्थिसेवा           |   | स्त्री-सेवा        | स्त्री-सेवन                           | २१२ |
|---------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----|
|                     |   | ∫ इन्द्र           | (देवोंका स्यामी                       |     |
| इंद                 |   | े इन्द्रक          | 🕽 स्वर्ग वा नरकका मध्यवर्ती विमान     | १७१ |
| इंद्भूइ             |   | इन्द्रभूति         | गौतम गणधर                             | ३   |
| इंदिय               |   | इन्द्रि य          | जाननेका द्वार                         | ६६  |
| इयर                 |   | इतर                | दूसरा                                 | 38  |
|                     |   |                    | •                                     |     |
| <b>ईस</b> त्त       |   | ईशत्व              | दूसरेपर प्रभाव डालनेवाली ऋद्धि विशेष  | ५१३ |
| <b>ईसरिय</b>        |   | <b>ऐश्वर्य</b>     | Authorities and all the second second | 488 |
| 20104               |   | 7711               |                                       | 111 |
| •                   |   |                    | उ                                     |     |
| उक्तत्रण            |   | उत्कर्त्तन         | काटना                                 | १८० |
| उक्रस्स             |   | उङ्कर्ष            | उत्तम, गर्व                           | १७३ |
| उिकडु               |   | उत्कृष्ट           | उत्तम, श्रेष्ठ                        | २५५ |
| <b>उग्ग</b>         |   | उम्र               | तीव, तेज, प्रबल                       | ४३८ |
| उचरा                |   | उच्चत्व            | ऊँचापना                               | २५६ |
| उच्चहाण             |   | उच्यान             | ऊँचा आसन                              | २२५ |
| <b>*उचाइऊ</b> ण्    |   | उत्थापयित्वा       | ऊँचा उठाकर                            | ४१६ |
| उचार                |   | उचार               | मल, उच्चारण, उच्चार(दे०)निर्मल,स्वच्छ | 388 |
| <b>*उच्चारिऊ</b> ण् |   | <b>उच्चा</b> र्य   | उच्चारण कर                            | ४६४ |
| <b>उचिय</b>         |   | <b>उ</b> चित       | योग्य, अनुरूप                         | ४५५ |
| उच्छाह              |   | <b>उ</b> त्साह     | उत्कठा, उत्सुकता, पराक्रम, सामर्थ्य   | ४१५ |
| उच्छिट्ठ            |   | <b>उ</b> न्छ्रिष्ट | <u> </u>                              | 55  |
| <b>ভ</b> জয়        |   | <b>उद्य</b> त      | उद्युक्त, प्रयत्नशील                  | ४१५ |
| उज्जम               |   | उद्यम              | उद्योग, प्रयत्न                       | २६३ |
| <b>उ</b> ज्जल       |   | उज्ज्वल            | निर्मेल, स्वच्छ                       | ३३२ |
| उज्जवरा             |   | उद्यपन, उद्यापन    | ब्रतका समाप्ति-कार्य                  | ३५८ |
| उज्जाग्             |   | उद्यान             | उपवन, बगीचा                           | १२६ |
| <b>उ</b> ज्जोय      |   | उद्योत, उद्योग     | प्रकाश, उद्यम                         | २५६ |
| <b>उ</b> दुर्ग      |   | <b>उ</b> त्थान     | ऊँचा करना                             | 408 |
| <b>*उद्वित्ता</b>   |   | उत्थाय             | उठाकर                                 | २८७ |
| उह                  |   | ऊर्ध्व             | ऊपर                                   | १६७ |
| उह्रलोय             |   | ऊर्ध्वलोक          | उपरितन भुवन, ऊपरका लोक                | ४६१ |
| उहुगमग्             |   | ऊर्ध्वगमन          | ऊपर जाना                              | ५३६ |
| उगावण्ण             |   | ऊनपंचाशत्          | उनंचास                                | ३६२ |
| उराह                |   | उष्ण               | गर्म                                  | १६२ |
| उ <b>त्त</b>        |   | उक्त               | कहा हुआ                               | २८६ |
| उत्तत               |   | <b>उ</b> त्तप्त    | संतप्त                                | २६० |
| उत्तमंग             | _ | उत्तमांग           | शिर, श्रेष्ठ अग                       | ४६३ |
| उत्तुं ग            |   | <b>उ</b> त्तुं गः  | ऊँचा, उन्नत                           | २५५ |
| उदयागय              |   | उदयागत             | उदयमें आया हुआ                        | २०० |
| 1 Part 23           |   |                    | Y                                     | ,   |

|                        | प्राकृत-शब्द-संग्रह       |                                         |             |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| उद्दिट्ट               | उद्दिष्ट                  | सकल्पित, कथित                           | Y           |
| उद्दिद्वपिंडविरग्र     | उ <b>द्दि ष्ट</b> पिडविरत | सकल्पत भोजनका त्यागी                    | ३१३         |
| उंदुर                  | उन्दुर                    | मूषक, चूहा                              | ३१५         |
| उप्पराण                | उत्पन्न                   | उद्भूत                                  | १४५         |
| उपित्त                 | उत्पत्ति                  | प्रादुर्भाव                             | ४५२         |
| उपल                    | उत्पल                     | कमल                                     | ४३१         |
| <b>*उप्पज्जि</b> ऊग् • | उत्पद्य                   | उत्पन्न होकर                            | १६२         |
| उपह                    | उत्पथ .                   | उन्मार्ग, कुमार्ग                       | १०२         |
| <b>*उपाइ</b> ऊण        | उत्पाद्य                  | उत्पन्न होकर                            | <b>२</b> ६८ |
| उन्भिग्ग               | , उद्भिन                  | अंकुरित, खड़ा हुआ                       | ४१४         |
| <b>*</b> उब्भिय        | ऊष्वित, ऊर्ध्वीकृत        | ऊँचा किया हुआ                           | ४१६         |
| *उल्लोविऊग्            | उल्लोकयित्वा              | चॅदोवा तानकर                            | ३६्म        |
| उवग्रोग                | उपयोग                     | चैतन्य, परिणाम                          | २८४         |
| उवकरण                  | उपकरण                     | पूजाके वर्तन, साधन, सामग्री             | ३२६         |
| उवगूह्रग               | उपगूहन                    | प्रच्छन्न, रक्षण, सम्यक्तवका पाचवां अंग | ४८          |
| उवयरण                  | उपकरण                     | सामग्री                                 | ३०२         |
| उवयार                  | ∫ उपकार                   | भलाई, परोपकार •                         | ξX          |
| -441                   | । उपचार                   | पूजा, आदर, गौण                          | ३२०         |
| उवयारिय                | <b>श्रौपचारिक</b>         | उपचारसे सबंध रखनेवाला                   | ३२५         |
| <b>उवलं</b> भ          | उपलम्भ, उपालंभ            | प्राप्ति, उपालभ, उलाहना                 | २७          |
| उवरि                   | उपरि                      | ऊपर                                     | ¥38         |
| <b>उवरोह</b>           | उपरोघ                     | आग्रह, अड़चन                            | 388         |
| उवहि <sup>ं</sup>      | उद्धि; उपधि               | समुद्र, परिग्रह; उपाधि, माया            | 38          |
| उववाय                  | उपपाद                     | देव या नारिकयोंका जन्म                  | १३७         |
| <b>उववादगिह</b>        | उपपादगृह                  | प्रसूति-भवन                             | ४६४         |
| <b>उववेद</b>           | उपपेत                     | युक्त, सहित                             | ३८६         |
| उववास                  | उपवास                     | भोजनका त्याग                            | २८३         |
| उवेद                   | <b>उ</b> पेत <sub>्</sub> | सयुक्त                                  | 038         |
| उव्वद्टग्              | उद्वर्त्तन                | उबटन, शरीरके मैलको दूर करनेवाला द्रव्य  | २९६         |
| उवत्तृण                | "                         | उद्वर्त्तन करना, क्षीण करना             | 388         |
| उव्वद्धिय              | उद्वर्त्तित               | किसी गतिसे बाहर निकलना                  | 40 €        |
| †उव्वहंत               | उद्रहन्त                  | धारण करना                               | 33          |
| <b>उवसम</b>            | उपश्म                     | कषायका अभाव                             | 838         |
| <b>उवसोहिय</b>         | उपशोभित,                  | सुशोभित                                 | ¥3\$        |
| ् <b>उ</b> सिग्        | उष्ण                      | गर्म                                    | १३८         |
| उस्सिय                 | <b>उ</b> छ्रित, उत्सृत    | ऊँचा किया हुआ                           | ४०४         |
| उवहारह                 | उपहाराट्य                 | उपहारसे य <del>ुक</del> ्त              | 838         |
| उवाय                   | उपाय                      | साधन .                                  | 8.88        |
| उवासयज्भयग             | उपासकाध्ययन               | श्रावकाचार                              | २१३         |
| उम्बर                  | <b>उदु</b> म्बर           | गूलरका फल या वृक्ष<br>—                 | , X0        |
| •                      |                           | <b>₹</b>                                | カンコ         |
| ऊसर                    | <b>अषर</b>                | क्षारभूमि, जिसमें अन्त उपज न हो         | २४२         |

### Ų

| एइंदिय                 | एकेन्द्रिय                | एक स्पर्शन-इन्द्रियवाला जीव              | 7-0                        |  |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|--|
| पक्षेक                 | एकैक                      | एक-एक                                    | २०१                        |  |
| प्रा                   | एक                        | एक                                       | ४१६                        |  |
| पगचक्कग्यर             | एकचक्रनगर                 | इस नामका नगरविशेष                        | \$ ?                       |  |
| एगिदिय                 | एकेन्द्रिय                | एक इन्द्रियवाला                          | १२७                        |  |
| <b>‡प</b> रिहं         | इदानीम्                   | •<br>अब                                  | 338                        |  |
| ‡एत्तिय <b>ं</b>       | एतावान्                   | इतना                                     | २३२<br>१७६                 |  |
| एतियमेत्त              | एतावन्मात्र               | इतना ही                                  | ४७६<br>४४५                 |  |
| ‡एत्तो                 | इत:                       | इससे, इस कारण                            | २०६                        |  |
| एय                     | एक                        | एक                                       | २४<br>२४                   |  |
| <b>प</b> यखित्त        | एकत्तेत्र                 | एक अखड स्थान                             | ۲ <i>۲</i><br>۲۲           |  |
| पयहाग                  | एकस्थान                   | व्रतविशेष                                | २५१<br>२५१                 |  |
| एयभत्त                 | एकमक                      | तपविशेष                                  | २ <i>२</i> १<br>२६२        |  |
| <b>एयभि</b> क्ख        | एक-भिन्ना                 | एक बार गोचरी                             | 30E                        |  |
| पयारस                  | एकादश '                   | ग्यारह                                   | ¥ S C                      |  |
| <b>प्या</b> रसी ं      | <b>एकादशी</b>             | तिथिविशेष                                | ३<br>३६                    |  |
| एयंतर                  | एकान्तर                   | एक दिनके अन्तरसे                         | २५८<br>२७६                 |  |
| परावण                  | ऐरावत                     | इन्द्रका हस्ती                           | ₹3 <i>६</i><br>88 <i>=</i> |  |
| +                      | <b>( ई</b> दृश            | ऐसा,                                     | ४६                         |  |
| ‡परिस                  | र् एतादृश                 | इस प्रकारका                              | ₹<br>₹ <b>5</b> 0          |  |
| पसणा                   | एषणा                      | अन्वेषण, निर्दोष आहारकी खोज              | <b>२३</b> १                |  |
| <b>एसण्</b> सुद्धी     | एषगासुद्धि                | भोजनकी शुद्धि                            | 228                        |  |
|                        |                           | श्रो                                     | · · · ·                    |  |
|                        | -1                        | эl                                       |                            |  |
| ग्रोसह                 | श्रीषध<br>                | दवा                                      | २३३                        |  |
| श्रोसहियरि <b>द्धी</b> | श्रौषघर्द्धि<br>—ो—       | औषध-सिद्धिवाली ऋद्धिविशेप                | ५१२                        |  |
| <b>ग्रोह</b>           | श्रो <b>व</b>             | समूह                                     | ३३२                        |  |
| श्रोहिणाय              | श्रवधिज्ञान               | रूपी पदार्थको जाननेवाला अतीन्द्रिय ज्ञान | 208                        |  |
| અં                     |                           |                                          |                            |  |
| श्रंगण                 | श्रङ्गग                   | आंगन, चौक                                |                            |  |
| <b>श्रंजन</b>          | <b>श्र</b> ञ्जन           | कज्जल                                    | ७१                         |  |
| श्रंजलि                | श्रञ्जलि                  | हाथका संपुट                              | ३७३                        |  |
| अंडय                   | <b>श्रं</b> डक            | अंडकोश                                   | • ३६¤                      |  |
| <b>ग्रंतराय</b>        | ग्रन्तराय                 | विघ्न, रुकावट डालनेवाला कार्य            | <b>८</b> १                 |  |
| <b>श्रंतोमुहुत्त</b>   | <b>श्र</b> न्तर्मुहूर्त्त | मुहूर्त्तके भीतरका समय                   | ४२४<br>४०८                 |  |
| श्रघयार                | <b>ऋन्घकार</b>            | अंघेरा                                   | 88£                        |  |
| अंबर                   | श्रम्बर                   | आकाश, वस्त्र                             | ४३७                        |  |
| श्रृंबुरासि            | श्रम्बुराशि               | समुद्र                                   | ५०<br>५४४                  |  |
| श्रंबुरुह              | श्रम्बुस्ह                | कमल                                      |                            |  |
| 2                      |                           |                                          | ४७२                        |  |

|                   | ;            | प्राकृत-शब्द-संग्रह                    | १८१  |
|-------------------|--------------|----------------------------------------|------|
|                   |              | क                                      |      |
| <b>‡कइया</b>      | कदाचित्      | किसी समय                               | १६८  |
| ∫ककस              | कर्कश        | कठोर, परुष, निष्ठुर                    | २२६  |
| े कक्कड           | ककरा         | ककर-पत्थर, कड़ा कठिन                   | १३७  |
| कचगार             | कचनार        | <b>वृक्षविशेष</b>                      | ४३२  |
| कच्चोल            | कचोलक        | पात्रविशेष, प्याला                     | २४४  |
| कज                | · कार्य      | प्रयोजन, कर्त्तव्य, उद्देश्य, काम      | 385  |
| कग्               | कर्ण         | लेश, ओदन, दाना                         | २३०  |
| कणय               | कनक          | स्वर्ण, विल्ववृक्ष घतूरेका वृक्ष       | 750  |
| ∫कणुयार           | कर्णिकार     | ∫ कनेरका वृक्ष                         | ४३१  |
| े कण्णियार        |              | र् कनेरका फूल                          |      |
| कणवीर             | कर्णवीर      | कनेरका वृक्ष                           | ४३२  |
| <b>र्का</b> ण्ग्य | कर्णिका      |                                        | ४०४  |
| े कणिग्रया        | 71/2/471     | कमलका बीजकोश, मध्य भाग                 | ४७४  |
| <b>ुकत्ता</b>     | कर्त्ती      | •<br>करनेवाला                          | २४   |
| ( कत्तार          |              | करमवाला                                | ३६   |
| कत्त्रिय          | कार्त्तिक    | कातिकका <b>महीना</b>                   | इपूड |
| कत्तरि            | कत्तरी       | केंची .                                | ३०२  |
| कप्प              | ∫कल्प        | युगविशेष                               |      |
|                   | । कल्प्य     | देवोंका स्थान                          | १६३  |
| कप्पडुम           | कल्पद्धम     | • कल्पवृक्ष                            | २५०  |
| कप्पविमाग्        | कल्पविमान    | स्वर्गविमान                            | ४६४  |
| { कप्पुर          | कर्प्यूर     | कपूर, सुगन्धित द्रव्यविशेष             | ४३८  |
| । कप्पूर          |              |                                        | ४२७  |
| कम्म              | कर्म         | जीवके द्वारा किया जानेवाला कार्य       | 38   |
| कय                | कृत          | किया हुआ, कच, केश                      | ሂሂ   |
| ‡कया<br>•         | कदा          | कभी                                    | १०१  |
| क्यंब             | कद्म्ब       | <b>वृक्ष</b> विशेष                     | ४३१  |
| कर                | कर           | किरण, हस्त                             | १५७  |
| करकच              | ऋकच          | शस्त्रविशेष, करोत                      | १६७  |
| करड               | करट          | वाघ-विशेष, काक, व्याघ्र, कबरा, चितकबरा |      |
| करण               | <b>∫</b> करण | इन्द्रिय, आसन                          | ६६   |
|                   | र् परिगाम    | करणविशेष                               | ४१८  |
| कल                | कल, कला      | शब्द, मनोहर, कर्दम, धान्य-विशेष        | २६३  |
| कलच               | कलत्र        | स्त्री                                 | ११२  |
| कलम               | कलम          | उत्तम घान्य, चोर                       | ४३०  |
| कलमभत्त           | कलमभक्त      | चाँवल, भात                             | 838  |
| कलयल              | कलकल         | तामृ लोहा आदिका रस                     | १५४  |
| कलंब              | कद्म्ब       | वृक्ष विशेष                            | 378  |
| कलस               | कलश          | घड़ा                                   | ३५७  |
| कलाव              | कलाप         | समूह, जत्था, तूणीर, कंठका आभूषण        | ४०४  |
| कल्लाग            | कल्यागा      | सुख, मंगल                              | १०५  |
| રક                |              |                                        |      |

| कवाड                | कपाट                          |                                   |            |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| कवित्थ              | कपित्थ                        | कपाट, एक समुद्धात विशेष           | ५३१        |
| कसाय                | कषाय                          | कैथ, एक फल                        | ४४०        |
| <b>‡कहं</b>         | कथ                            | क्रोधादि परिणाम                   | 38         |
| कहा                 | कथा                           | कैसे, किसी प्रकार                 | १७८        |
| काउरिस              | कापुरिस                       | कहानी, चरित्र                     | २५४        |
| काउस्सग्ग           | नग <b>ु</b> ।रत<br>कायोत्सर्ग | कायर पुरुष                        | 30€        |
| *काऊग्र             | इत्वा<br>इत्वा                | शरीरसे ममत्वका त्याग करना         | ५१४        |
| कामरूवित्त          | कामरूपित्व                    | करके                              | ३४८        |
| काय                 | काय                           | इच्छानुसार रूप-परिवर्त्तनकी ऋद्धि | ५१३        |
| कायकिलेस            | कायक्लेश<br>कायक्लेश          | शरीर                              | 30         |
| कायव्व              | कत्त व्य                      | शरीरको कष्ट देनेवाला तप           | 388        |
| कारावग              | कारापक                        | करने योग्य कार्य                  | १५         |
| कारिद्              | कारित                         | करानेवाला                         | ३ ८ ६      |
| कारुय               | कार्क                         | कराया हुआ                         | ७६         |
| काल                 | काल                           | शिल्पी, कारीगर                    | 55         |
| कालायरु             | कालागुर                       | समय, मरण                          | २०         |
| काहल                | का <b>हल</b>                  | चन्दन विशेष                       | ४३८        |
| किकवाय              | कुकवाक<br>कुकवाक              | वाद्य विशेष, महाढक्का             | ४११        |
| *किचा               | कृत्वा<br>कृत्वा              | कुक्कुट, मुर्गा                   | १६६        |
| किहिम               | इ.प्पा<br>कृत्रिम             | करके                              | २८४        |
| कित्तण              | क्रान्य<br>कीर्त्त            | बनाया हुआ                         | ४४६        |
| किमि                | कुमि                          | स्तुति करना                       | ४५३        |
| किमिकुल             | कृमिकुल                       | क्षुद्र कीट                       | <b>5</b> X |
| (किरिय              |                               | कीट-समूह                          | १६६        |
| र किरिया            | क्रिया                        | व्यापार, प्रयत्न                  | २४, ३२     |
| किरियकम्म           | क्रियाकर्म                    |                                   | 70, 24     |
| किराय               | किरात                         | शास्त्रोक्त अनुष्ठान विधान        | २८३        |
| किलिस्समाण          |                               | भील                               | 55         |
| किलेस               | क्रिश्यमान<br>क्लेश           | क्लेश युक्त होता हुआ              | २०२        |
| किव्विस             | क्षारा<br>किल्विष             | दु ख, पीडा                        | २३६        |
| कीड                 | नाएवष<br>कीट                  | पाप, नीच देव                      | 838        |
| *कुत्थ              |                               | जंतु, कीड़ा                       | ३१५        |
| कुभोयभूमि           | कुत्र<br>स्थोक्यक्ति          | कहा, किस स्थानमे                  | ६८         |
| <b>कुमुय</b>        | कुभोगभूमि                     | कुत्सित भोगभूमि                   | ३६१        |
| कुपत्त              | कुमुद                         | चन्द्र-विकाशी कमल                 | ५४०        |
| <b>कुल</b>          | कुपात्र<br>कुल वंश            | खोटा पात्र                        | २२३        |
| <b>कुलिंग</b>       | कुलिंग<br>कुलिंग              | जाति, यूथ                         | १४         |
| <b>कु</b> चलय       |                               | मिथ्यामती                         | ३८४        |
| <b>कु</b> विद्य     | कुवलय<br>क्यांन               | कमलं कु 🕂 वलय भूमंडल              | ४२६        |
| †कुञ्चंत            | कुपित                         | कोघित                             | ७४         |
| <del>इ</del> न्द्रम | क्षनत                         | क्लता हुआ                         | १८८        |
| 2.00 L              | <b>कुसु</b> म                 | पुष्प                             | २२=        |
|                     |                               |                                   | 113        |

| प्राकृत-शब्द्- <del>सं</del> ग्रह |                         |                                     |             |  |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| <b>कुसुमदा</b> म                  | कुसुमदाम                | पुष्पमाला                           | २६५         |  |
| कुसुमाउह                          | कुसुमायुध               | नामदेव                              | ४५५         |  |
| कुसेसय                            | कुशेशय                  | कमल,                                | ४५४         |  |
| क्रूट                             | क्ट                     | पर्वतका मध्यभाग, नकली, माया, छल     | २१६         |  |
| क्र                               | <b>र्र</b> कूर          | भात, ओदन                            | १८६         |  |
|                                   | ( ऋूर                   | निर्दय हिसक                         | १७०         |  |
| केवल '                            | केवल                    | असहाय, अकेला                        | 230         |  |
| केवलणाण                           | केवल ज्ञान              | क्षायिक ज्ञान                       | ४्३≒        |  |
| केस                               | केश                     | बाल, क्लेश                          | 23          |  |
| कोवीस                             | कौपीन                   | लंगोटी                              | ३०१         |  |
| कोह                               | ऋोध                     | रोप                                 | ६०          |  |
| कोहंघ                             | क्रोधान्ध               | क्रोधसे अन्धा                       | ६०          |  |
| कंचण<br>                          | कांचन                   | सुवर्ग                              | 583         |  |
| कंत<br>                           | कान्त                   | सुन्दर, अभिलषित 😱                   | ४२६         |  |
| कंतार                             | कान्तार                 | अरण्य, जगल                          | 95          |  |
| कंद                               | कन्द                    | जमीकन्द, मूल, जड़, स्कन्द कार्तिकेय | २६५         |  |
| कंदंत                             | <b>क्रंद</b> न्त        | चिल्लाता हुआ                        | १५७         |  |
| कंदुत्थ                           | (देशीू)                 | नीलकमल .                            | ४७४         |  |
| कंद् <b>प</b>                     | कन्दर्प                 | कामदेव, अनग                         | १६४         |  |
| कंद्र                             | कंदरा                   | गुफा, विवर                          | १५१         |  |
| कंस                               | कांस्य                  | कॉसा, कासेका पात्र                  | ४३५         |  |
| कंसताल                            | कांस्यताल               | झालर, वाद्य विशेष                   | ४१२         |  |
| कि <b>कि</b> णि                   | कि <b>कि</b> णी         | क्षुद्रघटिका                        | 335         |  |
| ‡किंचि<br>८                       | कि <b>ञ्चि</b> त्       | कुछ, अल्प                           | 808         |  |
| किंकराय                           | <b>किंकरा</b> त         | अशोकवृक्ष                           | ४३२         |  |
| ‡ <b>किं</b> पि                   | किमपि                   | कुछ भी                              | ७६          |  |
| कुंचरा                            | कुञ् <b>च</b> न         | सिकोड़ना                            | २३३         |  |
| कुंत                              | कुन्त                   | शस्त्र विशेष, भाला                  | १४८         |  |
| कुंथुंभरि                         | कुस्तुम्भरी             | घणिया                               | <i>ጽ</i> ጹኧ |  |
| क्खय                              | च्चय                    | विनाश                               | 375         |  |
| •<br>ख                            |                         |                                     |             |  |
| खग्ग                              | खड़                     | तलवार                               | ७४          |  |
| खचिय                              | खचित                    | जटित                                | ४२५         |  |
| †∫ खज्जंत                         | खाद्यमान                | खाया गया                            | १८२         |  |
| े ( खज्जमार्ग                     | લાયનાન                  | खाया जाता हुआ                       | १८०         |  |
| खज्जूर                            | खर्जूर                  | खजूर,                               | ४४०         |  |
| खगु                               | क्षण्                   | सबसे छोटा काल                       | 305         |  |
| खणखइमा                            | क्षणच्य                 | क्षग्-विनश्वर                       | २६          |  |
| खमग्                              | च्मग्                   | उपवास, श्रमण, साधु                  | ३५४         |  |
| खमा                               | चमा                     | क्षान्ति, पृथ्वी                    | २२३         |  |
| <b>*खमिऊ</b> ग्                   | च्न्त्वा, चान्त्वा<br>र | क्षमा करके                          | ሂሄሩ         |  |
|                                   |                         |                                     |             |  |

ሂሄട

| खयर             | खचर                 | विद्याधर पक्षी                     | १३१        |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------|
| खर              | खर                  | रासभ, कठोर                         | १०७        |
| खल              | खल                  | खलिहान, दुर्जन                     | 308        |
| †खलंत           | स्बलन्त             | गिरता हुआ                          | ৬३         |
| खवग्            | च्चपरा              | क्षय करना                          | ५१८        |
| खवय             | च्पक                | क्षय करनेवाला                      | ४१७        |
| खविय            | च्चित               | नष्ट किया हुआ                      | ५१५        |
| खाइय            | खाद्य               | खाने <b>योग्य</b>                  | 238        |
| खाइयसिंही       | क्षायिक सद्दृष्टि   | क्षायिक सम्यग्दृष्टि               | ५१२        |
| खार             | चार                 | बारा                               | १६२        |
| खित्त           | च्चेत्र             | खेत                                | २४०        |
| खिदि            | क्षिति              | पृथिवी                             | १२         |
| खिल्लुविल्लुजोय | (देशी)              | आकस्मिक योग                        | १७६        |
| *खिवित्ता       | द्भिरवा             | क्षेपण कर                          | २३६        |
| खीगुकसाय        | चीर्णकषाय           | बारहवां गुणस्थान                   | ४२३        |
| खीर             | चीर .               | दूध                                | <b>7</b>   |
| खीरजलहि         | चीरजलधि             | क्षीरसागर                          | ४६=        |
| <b>बी</b> रवहि  | चीरोदधि             | क्षीरसमुद्र                        | ४७५        |
| खीरोद           | क्षीरोद             | क्षीरोद <b>घि</b>                  | ४६१        |
| खुहिय           | <del>त्</del> तुभित | <b>सु</b> ब्घ                      |            |
| खेश्र           | खेद                 | रज, शोक                            | 868        |
| खेत             | च्चेत्र             | खेत                                | ፍ<br>ግዛ -  |
| †खेलंत          | क्रीडन्त            | खेलता हुआ                          | २५०        |
| खोम             | चौम                 | रेशमी वस्त्र                       | Ę o        |
| खंति            | चान्ति              | क्षमा                              | २५६        |
| खंघ             | स्कन्ध,             | कंघा, परमाणुओंका समुदाय            | ४४३<br>४६१ |
|                 |                     | ग                                  | •          |
| गइ              | गति,                | ज्ञान, गमन, जन्मान्तर प्राप्ति     | 70.4       |
| <b>गिज्जित</b>  | गर्जन्त,            | गर्जना करता हुआ,                   | ३४२        |
| गज्जमाग्        | गर्जमान,            | गरजता हुआ,                         | ७४         |
| गब्स            | गर्भ                | जदर, उत्पत्तिस्थान                 | 868        |
| गब्भावयार       | गर्भावतार           | गर्भ-कल्याणक                       | २६४        |
| गमण             | गमन                 | गति,                               | ४४३        |
| *गमिऊण          | गमित्वा             |                                    | 588        |
| गयगा            | गगन                 | जाकर,                              | २८८        |
| ) गरहा          |                     | आकाश                               | 50         |
| े गैरिहा        | गर्ही               | निन्दा करना,                       | ४६         |
| *गहिऊग्         | गृहीत्वा            | लेकर                               |            |
| गहिय            | <b>ग्रही</b> त      |                                    | रदइ        |
| गाम             | ग्रा <b>म</b>       | ग्रहण किया हुआ, स्वीकृत, पकड़ा हुआ | ७४         |
| <b>विद्य</b>    | गृद                 | छोटा गाँव, समूह<br>गीघ पक्षी       | २११        |
|                 |                     | गाव भद्मा                          | १६६        |

| प्राकृत-शब्द्-संग्रह १८३ |                     |                                |            |  |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|--|
| गर, गिरा                 | गिर्                | वाणी, भाषा,                    | २६         |  |
| गेह                      | गृह                 | धर                             | ३०५        |  |
| गहदुम                    | गृहदुम              | गृहद <b>ा</b> ता कल्पवृक्ष     | . ५४४      |  |
| गेहारंभ                  | गृहारम्भ            | घरके आरम्भ                     | ३६८        |  |
| <b>प्र</b> ण             | गुण                 | गुण, स्वभाव                    | १५         |  |
| <b>गु</b> ग्णिय          | गुणान्वित           | गुणसे युक्त                    | २६३        |  |
| <b>गु</b> ग्व्य          | • गुण्वत            | इस नामका श्रावकव्रत            | २०७        |  |
| <b>ु</b> रु              | गुरु                | भारी, शिक्षा-दीक्षादाता आचार्य | ६२         |  |
| <u>ा</u> डुगुबु          | गुलगुलाय            | गुलगुल शब्द करना               | ४११        |  |
| ाुखुगुबु<br>वि           | गेय                 | गाने योग्य                     | ४१३        |  |
| विज्ज                    | ग्रै वेय, ग्रै वेयक | इस नामका अहमिन्द्र पटल         | ४६१        |  |
| <b>ो</b>                 | गो, गौ              | गाय, रिंम, वाणी,               | <i>દ</i> ૃ |  |
| ोग्ण                     | गौग                 | अप्रधान, साक्षी गुण निष्पन्न,  | २२         |  |
| ोय                       | गोत्त               | गोत्र, नाम, पर्वत              | ५२६        |  |
| ोयर                      | गोचर                | विषय, गायोके चरनेके भूमि       | ४२६        |  |
| <b>ांतू</b> ण            | गत्वा               | जाकर                           | ३८६        |  |
| ांथ                      | प्रन्थ              | शास्त्र, परिग्रह               | २०इ        |  |
|                          |                     | घ ·                            |            |  |
| <b>।घडाविऊ</b> ग         | घटाप्य घटयित्वा     | बना कर, बनवा कर                | ३५५        |  |
| प्रण                     | धन                  | मेघ, सघन                       | २५३        |  |
| <b>यर</b>                | गृह                 | घर                             | २८६        |  |
| घेट्ट                    | धृष्ट               | सघर्ष करना,                    | ४२८        |  |
| धित्त्गु                 | ग्रहीत्वा           | लेकर                           | ७४         |  |
| ्घुम्मंत                 | घूर्यान             | घूमता हुआ                      | ४१२        |  |
| ग्रोर                    | घोर                 | भयानक                          | <i>₹3</i>  |  |
| <b>गं</b> टा             | घरटा                | शब्द करनेवाला कांस्य वाद्य     | ४११        |  |
|                          |                     | ¬                              |            |  |
| <b>}</b> =12 32 111      | ∫ त्यक्त्वा         | छोड़कर                         | ३२६        |  |
| <b>ध्वइऊ</b> ण           | े च्युत्वा          | चयकर                           | २६८        |  |
| त्रउट्टय                 | चतुष्ट्य            | चारका समूह                     | °? ?       |  |
| त्रउत्थ                  | चतुर्थ              | चौथा                           | ५३५        |  |
| <b>ब</b> उत्थर्हवण       | चतुर्थं स्नपन       | चौथा स्नान                     | ४२३        |  |
| वउत्थी                   | चतुर्थी             | चौथी तिथि                      | ३६८        |  |
| ∫ चउइस<br>} चउदह         | चतुर्देश            | चौदह                           | २३०, १२६   |  |
| वंडर                     | चतुर्               | चार                            | २४         |  |
| वडरिंदिय                 | चतुरिन्द्रिय        | चार इन्द्रियवाला जीव           | 38         |  |
| च <b>उ</b> व्विह         | चतुर्विध            | चार प्रकार                     | \$8        |  |
| वउसिंह                   | चतुःषष्ठि           | चौसठ                           | २६३        |  |
| चक                       | चक्र                | पहिया, पक्षिविशेष              | १६७        |  |
| वक्कवट्टि                | चऋवर्ती             | सम्प्राट्                      | १२६        |  |

| चक्कविट्टत्त  | चऋवर्त्तित्व | चक्रवित्तपना                                        |            |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| चक्रहर        | चक्रघर       | चकी, चक्रका धारक                                    | ३६२        |
| *चडाविऊग्     | चटापयित्वा   | चढाकर                                               | ४०६        |
| ‡चढुधा        | चतुर्घा      | चार प्रकार                                          | १०७        |
| चम्म          | चर्म         | चमड़ा                                               | १६         |
| चमर           | चामर         | चॅवर                                                | २३०        |
| चय            | चय           | समूह, शरीर                                          | ४००        |
| चरण           | चरग          | सयम, पाद                                            | ४३०        |
| चरित्त        | चारित्र      | ब्रत, नियम                                          | १५४        |
| चरिम          | चरम          | अन्तिम                                              | ३२०        |
| चरिया         | चर्या        | आचरण, गमन, भोजनार्थ विहार                           | ४२४        |
| .चलण          | चरण          | पाद, पाव                                            | 308        |
| चलपडिमा       | चलप्रतिमा    | अस्थिर मूर्ति                                       | २१५        |
| चवग्          | च्यवन        | मरण, पतन                                            | <b>४४३</b> |
| चाउव्वण्ग     | चातुर्वेगर्य | चार वर्णवाला; मुनि, आर्थिका, श्रा                   | ¥3\$       |
|               |              | श्राविका रूप चतुर्विध संघ                           |            |
| चाडु          | चादु         | खुशामद                                              | ४१५        |
| #चिट्ठे उं    | . स्थातु     | ठहरनेके लिए                                         | 03         |
| चिएह          | चिन्ह        | लॉछन, निशान                                         | १८७        |
| चित्तपडिमा    | चित्रप्रतिमा | चित्रगत मूर्ति                                      | ४५२        |
| चिरविवत्था    | चिरव्यवस्था  | चिरस्थायी                                           | ४३८        |
| <b>चिराउस</b> | चिरायुष्क    | दीर्घ जीवी                                          | २६         |
| चिरंतग        | चिरंतन       | पुरातन                                              | ३४४        |
| चिताउर        | चिंतातुर     | चिन्तासे पीडित                                      | ४४६        |
| चीग           | चीन          | छोटा, चीन देश                                       | 888        |
| चीणपद्ध       | चीनपट्ट      | चीनका बना वस्त्र                                    | २४६        |
| चुण्ग         | चूर्ण        | बारीक पिसा चून                                      |            |
| चुणिगुत्र     | चूर्शित      | चूर्ण चूर्ण किया गया                                | ४०४        |
| ∫ चुद         |              |                                                     | १५२        |
| ो चुय         | च्युत        | पतित, गिरा हुआ                                      | २८, ३०     |
| चुंलसीइ       | चतुरशीति     | चौरासी                                              |            |
| चूरण          | चूर्यं       | चून                                                 | १७१        |
| चेइय          | चैत्य        | प्रतिबिम्ब, स्मारक                                  | १६८        |
| चेइयगिह       | चैत्यगृह     | चैत्यालय                                            | २६७        |
| चेयगा         | चेतना        | चैतन्य ज्ञान                                        | २७४        |
| चोइस          | चतुर्दश      | चौदह                                                | २६         |
| चोइसी         | चतुर्दशी     | चौदस तिथि                                           | ३७०        |
| चोरिया        | चोरिका       | नोरी<br>नोरी                                        | ३७०        |
| चंडाल         | चाग्डाल      | डोम, हत्यारा, बिघक                                  | ११०        |
| चंद्ण         | चन्दन        | राण १९५।रा, बाधक<br>सर्गान्यत तथ <del>क्रिकेट</del> | 55         |
| चंद्क         | चन्द्रार्घ   | सुगन्धित वृक्ष विशेष                                | २६७        |
| चंदह          | चन्द्राम     | अर्घ चन्द्रके समान आभावाला<br>चन्द्रके समान         | 335        |
| t ==          |              | . क अमाप                                            | 83 =       |
|               |              |                                                     |            |

|                                          | १८७           |                         |             |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| चंदोवम                                   | चन्द्रोपम     | चन्द्र तुल्य            | २६=         |
| चंपय                                     | चम्पक         | वृक्ष विशेष             | ४३१         |
| चंपा                                     | चम्पा नगरी    | मगध देशकी नगरी          | ५२          |
| चितग                                     | चिन्तन        | विचार                   | २८४         |
| चिंताउर                                  | चिन्तातुर     | चिन्ताकुल               | ६८          |
|                                          |               | छ                       |             |
| <b>छ</b> ड                               | ষষ্ঠ          | छठा                     | ३७३         |
| छट्टमाइखवण                               | षष्ठमादिखवण   | दो दिनका उपवास आदि      | ३५१         |
| छट्टी                                    | <b>प</b> ष्ठी | छठवी तिथि               | ३६८         |
| छुत्त                                    | ন্তুস         | आतपत्र, छाता            | ४००         |
| <b>छ</b> ॰भेय                            | षड्मेद        | छह भेद                  | १८          |
| <b>छ्</b> मास                            | षरमास         | छह महीना                | १६७.        |
| छिएग                                     | छि <b>न</b>   | कटा हुआ                 | २३०         |
| छिद                                      | ख्रिद्र       | विवर, छेद               | 38          |
| *छिवेउं                                  | स्पृष्टु      | छुने के लिए             | 5.४         |
| छुर                                      | <b>जु</b> र   | छुरा, उस्तरा            | ३०२         |
| छुह                                      | <b>जु</b> धा  | भूख                     | 5           |
| <b>छ्रेय</b> ण                           | छेदन          | छेदना .                 | ६२          |
| ∫ छंडिश्र                                |               | छोडा हुआ, मुक्त,        | १८४         |
| े छंडिय                                  | मुक्त, त्यक   | परित्यक्त               | ४३०         |
| ∫ <b>*</b> छंडिऊग<br>े <b>*</b> छंडित्ता | त्यक्त्वा     | छोड़कर                  | २७१, २६०    |
|                                          |               | ज                       |             |
| जइ्गा                                    | यतना          | सावधानी                 | <b>२३</b> १ |
| जगपूरग                                   | जगत्पूरगा     | लोक-पूरण समुद्धात विशेष | ' ५३१       |
| जग्गाविण                                 | यज्ञावनि      | यज्ञ भूमि               | 808         |
| जगुणी                                    | जननी          | माता                    | १८४         |
| जत्त                                     | यत            | उद्योग, चेष्टा          | ३० <i>५</i> |
| †जदो                                     | यतः           | जिस कारण                | ,<br>=2     |
| जम                                       | यम            | कृतान्त                 | 198         |
| जम्म                                     | जन्म          | उत्पत्ति                | 5           |
| जम्मण                                    | जन्मन्        | उत्पाद                  | ४५२         |
| जम्माहिसेय                               | जन्माभिषेक    | जन्म-कल्यागुक           | ४५३         |
| †जम्हा                                   | यस्मात्       | जिससे                   | ३०          |
| जय                                       | जगत्, जय      | लोक, विजय               | ५४६         |
| जयत्तत्र                                 | जगत्त्रय      | तीन लोक                 | 88=         |
| जयंत                                     | जयन्त         | कल्पातीत-विमान          | ४६ू२        |
| जर, जरा                                  | जरा           | वृद्धपना                | ६१          |
| जलिंगिहि                                 | जलनिधि        | समुद्र                  | ४४६         |
| जलहारा                                   | जलघारा        | पानीकी घार              | ४८३         |
| जलिह                                     | जलिध          | समुद्र                  | ४८६         |

| जल्लोसहि  | जल्लौषधि        | शरीरके मलसे रोग दूर        |              |
|-----------|-----------------|----------------------------|--------------|
|           |                 | करनेवाली ऋद्धि विशेष       | ३४६          |
| जस        | यश              | ख्याति                     | १०५          |
| जसकित्ती  | यश कीर्त्त      | प्रसिद्धि                  | <b>\$</b> 88 |
| जसस्सी    | यशस्वी          | यशवान्                     | ४६२          |
| जह        | यथा             | जैसे, जिस प्रकार           | 93           |
| जहराण     | जघन्य           | निकृष्ट .                  | ४२=          |
| जहाजोग्ग  | यथायोग्य        | यथोचित                     | २४८          |
| जहुत्त    | यथोक्त          | कहे अनुसार                 | ३७१          |
| जाइ       | जाति            | जन्म, कुल, गोत्र           | ` ৬ ব        |
| जाद्व     | यादव            | यदुवशी                     | १२६          |
| जायणा     | यातना           | पीड़ा                      | १०१          |
| †जायंत    | जायमान          | उत्पन्न होता हुआ           | १८६          |
| ‡जावउ     | यावत्           | जब तक                      | ३६३          |
| ‡जावज्जीब | <b>খা</b> ৰজীৰ  | जीवन पर्यन्त               | १९४          |
| जावारय    | यवांकुर,        | जबारे जौके हरित अकुर       | ४२१          |
| जासवण     | <b>जपाकुसुम</b> | जपावृक्षका फूल             | ४३२          |
| जिण       | जिन             | जिनेन्द्र                  | १०           |
| जिण्वखाद  | ंजिनाख्यात      | जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ | ५०           |
| जिणचेइय   | जिनचैत्य        | जिनमूर्ति                  | इ७इ          |
| जिणगहवरा  | जिनस्नपन        | जिनाभिषेक                  | ४५३          |
| जिणयत्त   | जिनदत्त         | पंचम अगमें प्रसिद्ध पुरुष  | ሂሂ           |
| जिणवरिंद  | जिनवरेन्द्र     | जिनोमें श्रेष्ठ            | ४०           |
| जिणसासण   | जिनशासन         | जैनमत                      | ३७           |
| जिणालय    | जिनालय          | जिन-मन्दिर                 | २७१          |
| जिणिद     | जिनेन्द्र       | जिनराज                     | २            |
| जिब्सा    | <b>जिह्ना</b>   | जीभ                        | १६=          |
| जिभिदिय   | जिह्ने न्द्रिय  | रसना-इन्द्रिय              | <b>द</b> २   |
| जीश्र .   | जीव             | प्राणी                     | २७           |
| जीह       | जि <b>ह्वा</b>  | <b>जी</b> भ                | ४७९          |
| †ज़ीवंत   | जीवन्           | जीता हुआ                   | ७४           |
| ‡जुगव     | युगपत्          | एक साथ                     | ४२६          |
| जुण्ण     | <u>जीर्</u> ण   | पुराना                     | १२६          |
| जुद       | युत             | संयुक्त                    | २७           |
| जुद्ध     | युद्ध           | संग्राम, लड़ाई             | १७०          |
| जुय       | युत, युग        | सहित, जोड़ा                | ४६४          |
| जुयल      | युगल            | जोड़ा                      | २६२          |
| जुन्व     | द्यूत<br>योवन   | जुआ                        | ξX           |
| जुव्वण    |                 | जवानी                      | ४६६          |
| जुहिट्टर  | युधिष्ठर        | ज्येष्ठ पांडव              | १२५          |
| जूय       | चू्त            | जुआ                        | ६०           |
| ज्यंघ     | चूतान्घ         | जुआसे अंघा                 | ६३           |

|                        | মা <del>হ</del>           | त-शब्द-संग्रह                           | १८९                |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| जूब                    | चूत                       | जुआ                                     | ६४                 |
| जूहिया                 | द्युत<br>यूथिका           | चुमेली<br>चमेली                         | 8\$7<br>4°s        |
| जोइ                    | ज्योति, योगी              | प्रकाश, साधु                            | ४३२                |
| जोइदुम                 | ज्योतिद्रम                | प्रकाश करनेवाला कल्पवृक्ष               | २५ <i>२</i><br>२५४ |
| जोइस                   | ज्योतिष्क                 | ज्योतिषी देव                            | २५१                |
| जोग                    | योग                       | मन, वचन, कायका व्यापार                  | ४३                 |
| जोिख                   | • योनि                    | उत्पत्ति स्थान                          | <b>?</b> ७७        |
| जोय                    | योग ,योग्य                | समाधि, लायक                             | 98<br>388          |
| जोयग्                  | योजन                      | चार कोश                                 | <b>२.५</b> ४       |
| जोव्वरा                | यौवन                      | जवानी                                   | ~ <b></b>          |
| जंतु                   | जन्तु                     | छोटा प्राग्गी                           | रप्य<br>२३०        |
| जंपग्रीय               | जपनीय                     | कहने योग्य                              |                    |
| जंबु                   | ज <b>श</b> बु             | वृक्ष विशेष, जामुन, जम्बुक-गीदड         | २१०<br>४४१         |
| जंपिय                  | जल्पित                    | कहा हुआ                                 | ३४७<br>१४६         |
| जंबीर                  | जम्बीर                    | निम्बू बिशेष, जबीरी                     | ४४०                |
|                        |                           | स                                       | 660                |
| <b>सम</b> झमंत         |                           |                                         | V0.5               |
| भव                     | भव                        | भमभम शब्द करता हुआ<br>अश्वविशेष, मत्स्य | 885                |
| <b>काण</b>             | ध्यान                     | एकाग्र होना, चिन्ता रोकना               | १४८                |
| _                      |                           |                                         | १३०                |
| टगर                    | 277                       | ਦ<br>                                   |                    |
| देश<br>दिंदा           | तगर<br>( <del>२०४</del> ) | सुगन्धित वृक्ष विशेष                    | ४३२                |
| (00)                   | (देशी)                    | जुआ खेलनेका अड्डा                       | १०७                |
|                        |                           | ड                                       |                    |
| ठव <b>णा</b><br>       | स्थापना                   | आरोपगा करना                             | ₹ = ₹              |
| <b>∦ठ</b> विऊग्।<br>—— | स्थापयित्वा               | स्थापना करके                            | २२६                |
| <b>डा</b> ग्           | स्थान                     | भूमि, जगह, अवकाश                        | ሂ                  |
| ⊦ठाहु                  | রিষ্ট                     | ठहरो, ऐसा वचन कहना                      | २२६                |
| <del>ट्रेइ</del> :     | स्थिति                    | आयु                                     | ४०६                |
| ठेइज                   | स्थितिज                   | स्थिति-जन्य                             | 888                |
| <b>श्ठिचा</b>          | स्थित्वा                  | ठहराकर                                  | २ <del>६</del> ४   |
| <b>डे</b> दि           | स्थिति                    | <b>उ</b> म्प्र                          | ४१                 |
| ठेदिखंड                | स्थितिखड                  | आयुके खंड, कांडक                        | ५१६                |
| ठेदियरग                | स्थितिकरण                 | स्यितीकरग्ग                             | ४८                 |
| <b>ठेय</b>             | स्थित                     | अवस्थित                                 | २२२                |
|                        |                           | ड                                       |                    |
| डज्भंत                 | दह्यन्                    | जलता हुआ                                | १६२                |
| डोंब                   | डोम                       | नीच जाति, चडाल                          | -<br>-<br>-        |
|                        | •                         | र्ग                                     | • •                |
|                        | •                         |                                         |                    |
| गई                     | नदी                       | सरिता                                   | १६१                |

## वसुनन्दि-श्रात्रकाचार

| ‡गात्थि          | नास्ति     | ਕਰੀ ਤੈ                             |               |
|------------------|------------|------------------------------------|---------------|
| #गमिऊग           | नत्वा      | नही है<br>नमस्कार <del>कार</del> ो | 56            |
| गमोकार           | नमस्कार    | नमस्कार करके                       | 7             |
| ‡णमोत्थु         | नमोऽस्तु   | नमस्कार मत्र                       | ४५७           |
| *गमंसित्ता       | नमस्कृत्य  | नमस्कार हो, ऐसा वचन<br>प्रणाम करके | २२६           |
| गुयग             | नयन        | त्रणाम करक<br>ऑख                   | २६२           |
| <b>ग्यगं</b> दि  | नयनन्दि    |                                    | ३४४           |
| गुयर             | नगर        | इस नामके एक आचार्य<br>शहर          | ५ ४५          |
| ग्यरी            | नगरी       | पुरी                               | १८७           |
| णर               | नर         | उ.''<br>मनुष्य                     | ५५            |
| ग्रय             | नरक        | नारक बिल                           | ६५            |
| ग्व              | नव         | नौ सख्या                           | १२०           |
| ग्वगीव           | नवग्रैवेयक | कल्पातीत विमान                     | ४६७           |
| ग्रवग            | नमन        | नमस्कार                            | ४६१           |
| ग्रवमी           | नवमी       | नवी तिथि                           | २२८           |
| गुवविह           | नवविध      | नौ प्रकार                          | ३६६           |
| *ग्वर            | विशेष      | केवल, नई बात                       | २२५           |
| णवयार            | नवकार      | नमस्कार, नवकार पद े                | 980           |
| णबुंसय           | नपुंसक     | इस नामका वेद, खसिया                | २७७           |
| गह               | नभ, नख     | आकाश, नाखून                        | <b>५२</b> १   |
| गहर              | नखर        | नख, तीक्ष्ण                        | २२६, ४४६, ४७० |
| ग्हवण            | स्नपन      | अभिषेक                             | १६६           |
| ण्हवग्रपीठ       | स्नपनपीठ   | नहानेका आसन                        | ४१३           |
| <b>*ण्हाऊ</b> ण  | स्नात्वा   | स्नान करके                         | ४०७           |
| ण्हाण            | स्नान      | नहाना                              | ४०१           |
| ण्हागागंह        | स्नानगेह   | स्नानघर                            | <b>१३</b>     |
| *णाऊग            | श्चात्वा   | जानकार                             | ४०१           |
| णाड्य            | नाटक       | अभिनय, खेल                         | ६६            |
| णाग्             | शन         | बोघ                                | 888           |
| <b>गाणुवयर</b> ग | जानोपकारण  | ज्ञानका साधक अर्थ                  | ४५२           |
| णाय              | नाम        | एक कर्म, सज्ञा                     | ३२२           |
| ' गाय            | नाग        | सर्प, एक वृक्ष विशेष               | ४२६           |
| ग्रारंग          | नारंग      | फल विशेष, संतरा, नारंगी            | ४३१           |
| गाराय            | नाराच      | वाण                                | 660           |
| गारय             | नारक       | नारकी जीव                          | 888           |
| <b>गालिए</b> र   | नांशिकेर   | नारियल                             | १६३           |
| गाव              | नौ         | नाव, नौका                          | ४४०           |
| गुप्स            | न्यास      | स्थापन करना, घरोहर                 | 38            |
| णाःसावहार        | न्यासापहार | घरोहरको हड़प जाना                  | 388           |
| णाह              | नाथ        | पराहरका हड़प जाना<br>स्वामी        | १३०           |
| णाहि             | नामि       | शरीरका मध्य भाग                    | 865 .         |
| *ग्रिउयत्तिऊण    | निवृत्त्य  | लीटकर                              | ४६० ं         |
|                  |            |                                    | ३०५           |

| प्राकृत-शृब्द्-संग्रह    |                 |                               | ६८१             |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| णिक्कंखा                 | निःकांद्या      | आकाक्षा रहित, सम्यक्त्वका गुण | 75              |
| णिक्करण                  | निष्कारगा       | अकारण                         | २०६             |
| णिक्खलण                  | निःखलन          | नाक, कान आदि छेदना            | १५०             |
| णिक्ग्मण                 | निष्क्रमग्      | निर्गमन, दीक्षार्थ प्रयाण     | ४४२             |
| णिक्खिवण                 | निद्येपण        | स्थापन                        | ४५३             |
| णिगाह                    | निग्रह          | दंड, शिक्षा                   | ४२              |
| णिग्घण                   | • निर्धृग       | निर्दय                        | <b>5</b>        |
| णिग्घिण                  | **              | करुणा-रहित                    |                 |
| णिच्च                    | नित्य           | निरन्तर                       | ४८              |
| णिच्छ्य                  | निश्चय          | निर्णंय करना                  | ३५०             |
| णिज्जरण                  | निर्जरगां       | भडना, विनाश होना              | ¥0              |
| णिज्जरा                  | निर्जरा         | कर्मों का भड़ना               | १०              |
| णिज्जास                  | निर्यास         | रस, निचोड़, गोंद              | * = 7           |
| णिडुवण                   | निष्ठापन        | समाप्त करना, पूरा करना        | ३७७             |
| णिद्विय                  | निष्ठित         | समाप्त किया हुआ               | ५१५             |
| णिडुर                    | निष्टुर         | कठोर, परुष                    | २२ <i>६</i>     |
| *णिण्णासिऊण              | निर्नाश्य       | नाश करके                      | 388             |
| णित्थर                   | निस्तर          | पार पहुँचना                   | १५०             |
| णिहिट्ठ                  | निर्दिष्ट       | कथित, प्रतिपादित              | 80              |
| णिद्वा                   | निद्रा          | नीद                           | 3               |
| णिदेस                    | निर्देश         | नाममात्र कथन                  | ४६              |
| <b>णिद्णिज्ज</b>         | निंदनीय         | निन्दाके योग्य                | 50              |
| <b>णिंदा</b>             | निन्दा          | बदनामी                        | 38              |
| णिप्पराण                 | निष्पन्न        | सम्पन्न, पूरा होना            | ४३८             |
| णिप्पडिवक्ख              | निष्प्रतिपच्    | प्रतिपक्षी-रहित               | ४६२             |
| णिष्फल                   | निष्फल          | फलरहित                        | 385             |
| णिब्बुद्धी               | निर्बुद्धि      | बुद्धि-रहित                   | ११५             |
| <b>*णिब्भिच्छि</b> ज्जंत | निर्भत्स्र्थेद् | भर्त्सन किया जाता हुआ         | <b>१</b> १७     |
| णिमण्ण                   | निमय ्          | तल्लीन                        | <b>१११</b>      |
| णिय                      | निज             | अंपना                         | ₹ <i>5</i>      |
| णियत्ति                  | निवृत्ति        | प्रवृत्तिका निरोघ ·           | <del>4</del> 88 |
| <b>#णियत्ता</b> विऊण     | निवृत्य         | लौटाकर                        | <b>३२६</b>      |
| णियम                     | . नियम          | प्रतिज्ञा, वृत                | 258             |
| *णियमिऊण                 | नियम्य          | नियमन करके                    | <b>२</b> -२     |
| णियय                     | निजक            | निजका, अपना                   | ७४              |
| <b>णियर</b>              | निकर            | समूह                          | ४२५             |
| णियाण                    | निदान           | आगामी-भोग-वॉछा                | २०१             |
| णिरय                     | नरक             | नारक भूमि                     | 288             |
| णिरवज्ञ                  | निरवद्य         | निर्दोष                       | 7 <b>.</b> 75   |
| णिरवराह                  | निरपराध         | अपराध-रहित                    | £ ξ             |
| णिरुवम                   | निरुपम          | उपमा-रहित, अनुपम              | ३८८             |
| णिरोह                    | निरोध           | रकावट                         | ४२              |
|                          |                 | ~                             |                 |

| णिलय                        | निलय                  | -                                                        |            |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| शिलाट                       | _                     | घर, आश्रय                                                | ४६३        |
| <u> </u>                    | ं ललाट<br>निर्लंज     | भाल, कपाल                                                | ४६६        |
| ग्जिल्लाय<br>ग्लिल्लोय      | ।नल <b>ः</b><br>नृलोक | शर्म-रहित                                                | ६४         |
| <b>गिरलं</b> छुग            | न्छान<br>निर्लाच्छन   | मनुष्य-लोक                                               | १६६        |
| ग्यस्याञ्च<br>ग्रि <b>व</b> | न्प<br>नृप            | शरीरके अवयवका छेदना, दागना                               | १८०        |
| †ि्यवडंत                    | न्द्रप<br>निपतन्त     | नर-पालक, राजा                                            | २६८        |
| <b>गिवह</b>                 | निवह                  | गिरता हुआ                                                | ७३१        |
| <b>गिञ्चा</b> ग             | निर्वाण               | समूह, वैभव                                               | ४११        |
| <b>गिविज्ज</b>              | नैवेद्य               | मुक्ति                                                   | ३६२        |
| <b>गिवित्त</b>              | निवृत्त               | देवार्थ-सकल्पित पक्वान्न                                 | ४८६        |
| <b>*</b> ग्णिविसिऊग         | निविश्य               | लौटना, हटाना                                             | २९७        |
| गिविधग्ध                    | गिर्विघ्न •           | स्थापन कर, रखकर, बैठकर                                   | 680        |
| <b>गिविवदिगिच्छ</b>         | निर्विचिकित्सा<br>-   | विघ्न-रहित                                               | २६७        |
| <b>गिव्वियडी</b>            | निर्विकृति            | ग्लानि-रहित, सम्यक्तवका गुण                              | ४८         |
| <b>गि</b> खुग               | निपु्ण                | निविकार भोजनवाला तप                                      | २६२        |
| <b>गि</b> बुत्ती            | निवृ <sup>°</sup> ति  | चतुर<br>निष्पत्ति                                        | १२८        |
| <b>गिव्युइ</b>              | .निव <sup>ु</sup> ति  | · ·                                                      | २१=        |
| †िणव्युडंत                  | निमज्जंत              | मुक्ति                                                   | おまれ        |
| <b>गि</b> व्बुद             | निर्देत               | डूबता हुआ<br>रक्ति                                       | ४७२        |
| <b>गि</b> न्वेग्र           | निर्वेद               | रचित, मुक्त<br>विरक्ति                                   | ११         |
| णि <b>स्संक</b>             | निःशङ्क               | ग्वराक्त<br>शंका-रहित                                    | ४८         |
| <b>गिस्संका</b>             | निःराङ्का             |                                                          | ५२         |
| णिस्सास                     | निःश्वास              | सम्यक्तवका गुण<br>दीर्घं सांस                            | ४१         |
| <b>गि<del>सि</del></b>      | निशि                  | रात्रि                                                   | ७३४        |
| णिसिमुत्ति                  | निशिभुक्ति            | रात्रि भोजन                                              | ३१४        |
| णिसिभोयग                    | निशिभोजन              | रातका खाना                                               | ₹ 8.8      |
| *णिसिऊग्                    | निविश्य, निवेश्य      | स्थापन करके                                              | ७०६        |
| <b>णिस्संकिय</b>            | निःशंकित              | रांकामुक्त                                               | ४६६        |
| #ग्रिस्सरिऊग्               | निःसृत्य              | निकल करके                                                | ३२१        |
| <b>गिम्सिही</b>             | निशिथिका, नैषेधिकी    |                                                          | १७=        |
| <b>गिसुंभग</b>              | निशुंभन •             | स्वाघ्योयभूमि, निर्वाणभूमि, निशया<br>व्यापादन करना, कहना | ४४२        |
| णिस्सेस                     | निःशेष                | समस्त                                                    | 308        |
| <b>गिहि</b>                 | निधि                  | भंडार                                                    | <b>%</b> ጀ |
| <b>गिहिय</b>                | निहित                 | स्थापित                                                  | ४७२        |
| गीय                         | नीच                   | क्षुद्र, ओछा                                             | ४३४        |
| गील                         | नील                   | नीला रंग                                                 | 83         |
| <b>गु</b> ग्र<br>*गेऊग      | नुत                   | नम्रीभूत                                                 | १६३        |
| #गोऊगा                      | नीत्वा                | लेजाकर                                                   | 358        |
| ग्रेश्र                     | शेय                   | जानने योग्य                                              | २८४        |
| यो <del>च</del>             | नेत्र                 | ऑख                                                       | २७         |
| गेचुदार                     | नेत्रोद्धार           | आँख निकालना                                              | ₹8≒        |
| · -                         |                       |                                                          | 308        |

| <u> प्राकृत-शृब्द्-संग्रह</u>      |                    |                                | १९३                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>गे<del>तु</del>म्मीलगपु</b> ज्ज | नेत्रोन्मीलन पूजा  | प्रतिष्ठा-गत संस्कार-विशेष     | 455                |
| <b>*गेत्त</b> ग                    | नीत्वा             | लेजाकर                         | ४२३                |
| ण्य                                | ज्ञेय              | जानने योग्य                    | <b>२२६</b>         |
| <b>ऐमिचंद</b>                      | नेमिचन्द्र         | एक आचार्यका नाम                | २५<br><b>५</b> ४६  |
| ग्विज्ज'                           | नैवेद्य            | नेवज, देवतार्थ संकल्पित पक्वान | <b>२</b> ०५<br>२२७ |
| गोत्रागम                           | नोत्रागम           | द्रव्यनिक्षेपका एक भेद         | ४५४                |
| गोकसाय '                           | नोकषाय             | छोटी कषाय                      | ४२१                |
| <b>गंदाव</b> त्त                   | नन्द्यावर्त्त      | एक प्रकारका स्वस्तिक           | 277<br>835         |
| <b>गंदीसर</b>                      | नन्दीश्वर          | आठवॉ द्वीप                     | २.<br>३.७३         |
|                                    |                    | त                              | ,                  |
| तइज्ज                              | 0                  |                                |                    |
| र तइय                              | तृनीय              | तीसरा                          | २७३                |
| *तग्रो                             | <b>त</b> तः        | इसके अनन्तर                    | χ <b>ξ</b> δ       |
| तच्च                               | तत्त्व             | पदार्थ                         | १६७                |
| तच्चत्थ                            | तस्वार्थं          | सत्यार्थ, तत्त्वरूप पदार्थ     | Ę                  |
| तक्खण                              | त <b>त्व्</b> ग    | तत्काल                         | ५<br>५             |
| तणु                                | तनु                | शरीर, कृश                      | ४१४                |
| तगुकिलेस                           | तनुक्लेश           | कायक्लेश                       | 3 <b>3</b> 0       |
| तगुताव                             | तनुताप             | शारीरिक-सताप                   | <b>३५१</b> .       |
| तगहा                               | तृषा, तृष्णा       | प्यास, मूर्च्छा                | ۲۹۱.               |
| तण्हाउर                            | तृष्णातुर          | तृष्णासे पीडित                 | १८४                |
| तत्त                               | तस                 | सतप्त                          | १६६                |
| ‡तत्तो                             | तस्मात्            | इसलिए                          | <b>5 3</b>         |
| ‡तत्थ                              | तत्र               | वहाँ, कहाँपर                   | २१४                |
| तद्य                               | <b>तृ</b> तीय      | तीसरा                          | 788                |
| तमतमपहा                            | तमस्तमप्रभा        | सप्तम नरक पृथ्वी               | १७२                |
| तमभासा                             | तमोभासा (तमःप्रभा) | षष्ठ नरक पृथ्वी                | १७२                |
| ‡तम्हा                             | तस्मात्            | इससे                           | ¥                  |
| तय                                 | तत                 | वाद्य बिशेपका शब्द             | २४३                |
| तरणि                               | तरग्री             | नौका                           | ¥88                |
| तरु                                | तरु                | वृक्ष                          | ४८                 |
| तरुणी                              | तस्र्णी            | युवती                          | ३४=                |
| तच                                 | तप                 | तपस्या                         | 88                 |
| तवस्सी                             | तपस्वी             | तप शील                         | ४३                 |
| तविल<br>                           |                    | तबला, वाद्य विशेष              | ४१२                |
| तस                                 | त्रस               | दो-इन्द्रियादि जीव             | <b>খ</b> দ         |
| ‡ { तह<br>{ तहा                    | तथा                | - उस प्रकार                    | रै०                |
| ताडन                               | ताडन               | मारना                          | १०, १८०            |
| तामिलत्त ण्त्यरं                   | ताम्रलिप्त         | एक प्राचीन नगरी                | ४५                 |
| तारिस                              | ताहश               | वैसा                           | १४०                |

| ताल                    | ताल                   | वृक्ष विशेष                  | 40           |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| तालवंट                 | तालवृन्त              | पखा                          |              |
| तासण                   | त्रासन                | पीडन                         | 800          |
| तिउण                   | त्रिगुण               | तिगुना                       | १५०          |
| तिक्ख                  | तीक्ष्ण               | तेज                          | ४७१          |
| तिण                    | तृण                   | तिनका, घास                   | १६६          |
| तिणचारी                | तृण्चारी              | घास खानेवाला •               | २६७          |
| तित्थ                  | तीर्थं                | पवित्रभूमि                   | £ \$         |
| तित्थयर                | तीर्घेकर              | तीर्थ-प्रवर्त्तक             | ४४०          |
| तिदिय                  | <b>तृतीय</b>          | तीसरा                        | ३ <i>४</i> ७ |
| तिंदु                  | तेन्दु                | तेंदू फल                     | 385          |
| तिपल्लाउग              | त्रिपल्यायुष्क        | तीन पल्यकी आयुवाला           | 28.8.        |
| तिय                    | त्रय, त्रिया          | तीन, स्त्री                  | २४६          |
| तियाल                  | त्रिकाल               | तीनो काल                     | <b>२</b> ५   |
| तियालजोग               | त्रिकैं।लयोग          | त्रिसन्ध्य, समाधि            | ४२६          |
| तिरिक्खाउ              | तिर्यगायु (           | तियं चोंकी आयु               | <b>३१२</b>   |
| तिरिम                  | तिर्यक्               | तिरछा                        | ५१५          |
| तिरियगई                | तिर्यगाति             | पशुयोनि                      | १८१          |
| तिरीट                  | किरीट-मु <b>कुट</b>   | शिरका आभूषण                  | १७७          |
| तिलय                   | तिलक                  | चदन आदिका टीका               | ४७१          |
| तिलयभूय                | तिलकभूत               | श्रेष्ठ                      | 388          |
| तिलोय                  | त्रिलोक               | तीन लोक                      | \$8\$        |
| तिविह                  | त्रिविध               | तीन प्रकार                   | ३.४७         |
| तिव्व                  | तीव                   | तेज                          | २२१          |
| तिसग्र                 | तृषित, तृषातं         | प्यासा                       | १७६          |
| तिसद्घी                | <b>রি</b> षष्ठि       | तिरेसठ                       | १८८          |
| <b>*तिस</b> द्विखुत्त  | <b>বিष</b> ष्ठिकृत्वा | तिरेसठ वार                   | ४२२          |
| तिसा                   | तृषा                  | प्यास                        | ३७६          |
| तिस्तुल                | त्रिशूल               | गस्त्रविशेष<br>शस्त्रविशेष   | १२६          |
| तिसंभ                  | त्रिसन्ध्य            | तीनो काल                     | १४१          |
| तिहि                   | तिथि                  | मिति                         | ४२३          |
| तीद                    | श्रतीत                | भूत                          | 787          |
| तीया                   | तृतीया                | तीसरी तिथि                   | २२           |
| तुय, तय                | . त्वक्               | छाल, चमड़ा                   | ३६८          |
| तुद्ठी                 | ন্তুছি `              | संतोष                        | , २६५        |
| <b>*तुरिम्र, तुरिय</b> | त्वरित ,              | तुरन्त                       | २२४          |
| तुरुक                  | <b>तु</b> क्क         | सुगन्धित द्रव्य विशेष        | १६२          |
| तुंड                   | <b>तु</b> न्द         | मुख                          | ४२७          |
| त्र<br>तूरंग           | तूर, तूर्य            | तुर <b>ई</b>                 | १६६          |
| तूरंग                  | त्याँग                | वादित्र देनेवाला कल्पवृक्ष   | २५१          |
| तेत्तीस                | त्रयत्रिंशत्          | देवोंकी एक जाति विशेष, तेतीस | २४३          |
| तेय                    | तेज                   | भताप                         | १७४          |
| •                      | 4                     | 71117                        | २५५          |

|               |                   | पाकृत-शब्द संग्रह                        | १९४                  |
|---------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
| तेरह          | त्रयोदश           | नेरह                                     | Pina                 |
| तेरसि         | त्रयोदशी          | तेरहवी निथि                              | ३७०<br>२ <b>५</b> १, |
| तेवट्ठि       | <b>ন্নি</b> षष्ठि | तिरेसठ                                   | 8 <b>5</b> 8         |
| तंडुल         | <b>तन्दु</b> ल    | चावल                                     | 8 <u>\$</u> 0        |
| तंबय          | ताम्रक            | तॉवा                                     | १४४<br>१४४           |
| तंबोल्        | ताम्बूल           | पान                                      | <b>२</b> १७          |
| तुंद          | • तुन्द           | मुख                                      | १५५                  |
| तीस           | तोष               | सतोप                                     | ७२                   |
|               |                   | থ                                        |                      |
| थल            | स्थल              | भूमि                                     | 950                  |
| ( थाला        |                   |                                          | १६६                  |
| ्रथाली        | स्थाली            | थाली                                     | २५६<br>४३॥           |
| थावर          | े स्थावर          | एकेन्द्रिय जीव                           | 82<br>831            |
| थिर           | स्थिर             | अचल                                      | <b>१</b> २           |
| थुइ           | स्तुति            | गुण-कीर्त्तन                             | <b>२३</b>            |
| #थुणिऊण       | स्तुरवा           | स्तुति करके                              | 338                  |
| †थुणिज्जमाण   | स्त्यमान          | स्तुति किया जाता हुआ                     | ¥° 0 ₹*              |
| थुत्त         | स्तोत्र           | स्तुति-पाठ                               | <b>३७</b> ८          |
| थूल           | स्थ्र्ल           | मोटा                                     | ४०३                  |
| थूलयड         | स्थूलकृत          | स्थूल व्रत                               | 30F                  |
| †थुव्वंत      | स्त्यमान          | <ul> <li>स्तुति किया जाता हुआ</li> </ul> | २१२<br>५०४           |
| थूलकायजोग     | स्थूलकाययोग       | औदारिक काययोग                            | ५००<br>५३३           |
| थूलवय         | स्थूल वत          | एकदेश नियम                               | २२ <i>२</i><br>२११   |
| थोक           | स्तोंक            | अल्प,                                    | ĘX                   |
| थोग           | ,,                | थोड़ा                                    | ₹ <i>₹</i><br>₹8≈    |
| थोव           | 19                | "                                        | ४८०                  |
| थोत्त         | स्तोत्र           | 11                                       | ४५७                  |
|               |                   | द                                        | 0,0                  |
| दक्खिण        | दिस्ण             | दक्षिणदिशा, निपुण, चतुर, दाहिना          | २१४                  |
| *दटहूण        | दृष्ट्वा          | देखकर                                    | <b>१</b> ६३          |
| दह            | दग्ध              | जला हुआ,                                 | <b>%</b> ६२          |
| द्प           | दर्प              | अहकार                                    | 55                   |
| द्पण          | दर्पेख            | शीशा, आदर्श                              | 800                  |
| द्मण          | दमन               | वशमें करना, दमन करना                     | १५०                  |
| द्लण          | दलन               | दलना, पीसना                              | १८०                  |
| द्या          | दया               | अनुकम्पा                                 | ,<br>E 5             |
| द्व्व         | द्रव्य            | वस्तु, धन                                | २८७                  |
| द्वसुद्       | द्र॰यश्रुत        | पुस्तक ग्रन्थ                            | ४५०                  |
| द्स           | दश                | सख्या विशेष                              | १७४                  |
| द्सय          | दशक               | दशका समूह                                | प्रय                 |
| द्समी         | दशमी              | तिथि विशेष                               | 378                  |
| <b>*द्सहा</b> | दशघा              | दश प्रकार                                | २५१                  |
|               |                   |                                          |                      |

| दह               | दश                   | दस सख्या                                   | १७३                          |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| दहि              | दिध                  | दही                                        | 848                          |
| दहिमुह           | दिधमुख               | नन्दीश्वरस्थ गिरिविशेष                     | ३७३                          |
| *दाऊण            | दत्वा                | दे करके                                    | १८६                          |
| दाडिम            | दाडिम                | अनार                                       | 660                          |
| द्गण             | दान                  | त्याग,                                     | १८६                          |
| दाणविहाण         | दानविधान             | दानके भेद                                  | ै २१ <b>८</b>                |
| दायव्व           | दातव्य               | देने योग्य वस्तु                           | 233                          |
| दायार            | दातार                | देनेवाला                                   | 220                          |
| दार              | द्वार, स्त्री        | दरवाजा, नारी                               | 388                          |
| दारुण            | दारुण                | भयकर                                       | १८१                          |
| *दाविऊण          | दापयित्वा            | . दिलाकर                                   | 888                          |
| दासत्तण          | दासत्व               | दासपना                                     | 83                           |
| दाहिण            | दिच्ण                | दाहिना                                     | ४६६                          |
|                  | <b>द</b> ष्ट         | देखा हुआ                                   | २५२<br>२५२                   |
| दिट्ठ<br>दिद्धि  | दृष्टि               | नजर, निरीक्षण                              | ₹ <i>₹</i> ₹                 |
| दिढ              | <b>ह</b> ढ़          | मजबूत                                      | ४१५<br>४६७                   |
| दिणपडिमा ज्योग   | दिनप्रतिमा योग       | िर्नुः<br>दिनको प्रतिमावत् होकर ध्यान करना | ३ <i>६</i> ७<br>३ <i>१</i> २ |
| दिग्यर           | दिनकर                | सूर्य                                      | २१२<br>४६७                   |
| दिण्ण            | दत्त                 | दिया हुआ<br>विया हुआ                       | २४०                          |
| दिगह             | दिवस                 | दिन                                        | २००<br>२८८                   |
| दियंत            | दिगंत                | दिशान्त                                    |                              |
| दिव्य            | दिव्य                | स्वर्गीय, अनुपम                            | <b>३३२</b>                   |
| दिस, दिसा        | दिग् दिशा            | दिशा                                       | २५४                          |
| दीउज्जोय         | दीपोद्योत            | दीपकोंका प्रकाश                            | २७४                          |
| दीणमुह           | दीनमुख               | करुण-वदन                                   | ३१६                          |
|                  | ( दीप                | दीपक                                       | १४२                          |
| दीव              | र द्वीप              | द्वीप, टापू                                | <b>२२</b> =                  |
| दीवदुम           | दीपह्रम              |                                            | २१४                          |
| दीवंग            | दीवाँग<br>दीवाँग     | प्रकाश करनेवाला कल्पवृक्ष                  | २४४                          |
| दीह              | दीर्घ                | "                                          | २५१                          |
| दुक्ख            |                      | आयत, लम्बा                                 | १३०                          |
| दुग्गइ           | दुःख<br>दर्गन        | क <b>ं</b> ट                               | ६१                           |
| दुगंघ            | दुर्गति<br>दुर्गन्ध  | कुगति<br>सरी संस्थ                         | ४०                           |
| दुचरिम           | द्विचरम              | बुरी गंघ                                   | १६६                          |
| दुचित्त          | दुश्चित्त            | उपान्त्य, अन्तिम क्षणसे पूर्वका समय        | X5.R                         |
| <b>इ</b> ह       | दुष्ट, द्विष्ठ       | खोटा मन                                    | १२३                          |
| <u>दुद्ध</u>     |                      | द्वेषयुक्त, दो में स्थित                   | १८०                          |
| दुणिषा           | दुग्ध<br>द्वी        | दूध<br>दो                                  | ४३४                          |
| दुष्परिणाम       | द्धाः<br>दुष्पराणम्  |                                            | २५                           |
| <b>उराग्रार</b>  | दुराचार              | दुर्विवाक                                  | ३२६                          |
| दुरासार<br>दुरेह | द्विरेफ <sub>़</sub> | दुष्ट आचरण<br>भारत                         | १४२                          |
| 3                | is (Ti)              | भूमर, भॅवरा                                | ४७०                          |

|                       | प्राह            | त्त-शब् <b>द-सं</b> ग्रह      | १९           |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| दुवार                 | द्वार, द्विवार   | दरवाजा, दो बार                | 3 8          |
| दुविह                 | द्विविध          | दो प्रकार                     | 7            |
| दुवियप्प              | द्विविकल्प       | दो विकल्प                     | 3 8          |
| <b>दुहाव</b> ह        | दुखावह           | दु.खपूर्ण                     | 58.          |
| देउलय                 | देवालय           | ें<br>देव-मन्दिर              | <b>१</b> २   |
| ∫ देवत्त              |                  |                               | 7 5 7        |
| रेदेवत्तरण '          | देवत्व           | देवपना                        | 988          |
| देविंद                | देवेन्द्र        | सुरेन्द्र                     | 333          |
| देस                   | ( देश            | अश                            | ર્           |
| _                     | र् प्रान्त       | प्रान्त, भाग                  | २ <i>१</i> ५ |
| ∫ देसविरद             | 2-2-             | पाचवां गुगस्थान               | , , ,        |
| े देसविरय             | देशविरत          | देश सयम                       | ३५०          |
| देसिग्र               | देशित            | उपदिष्ट                       | 777          |
| दोस                   | ∫ द्वेष          | दूषण, द्वेष, ईर्ष्या          | <b>२</b> १०  |
|                       | रेदोष, दोषा      | द्रोह, दोष (दे०) हाथै, बाहु,  |              |
| दंड                   | दगड, पाप         | सजा, निग्रह, कुकृत्य          | <u> ४३</u> १ |
| द्त                   | दन्त             | दात                           | १६=          |
| दंसग                  | दर्शन            | देखना, उपयोग-विशेष            | २२१, २७      |
| दंसग्-सावय            | दार्शनिक श्रावक  | प्रथम प्रतिमाधारी             | २०६          |
|                       | •                | घ                             |              |
| †धग धगंत              |                  | वक्-धक् आवाज करता हुआ         | १०३          |
| <b>ध</b> ग्           | धन               | विभव                          | २१२          |
| धण्ग                  | धन्य, धान्य      | भाग्यशाली, अन्न विशेष         | २१३          |
| धगु                   | धनुष             | चाप                           | २५८          |
| धम्म                  | <b>ध</b> र्म     | द्रव्यविशेष, पुण्य, कर्त्तव्य | ₹१,२         |
| धम्मज्भाग             | धर्मध्यान        | शुभध्यान                      | ५१६          |
| धम्म-लाह              | धर्मलाभ          | आशीर्वचन                      | ३०४          |
| धिम्मल्ल              | धिमल्ल           | केश, वृक्ष विशेष              | ३०२          |
| घय                    | ध्वज             | पताका                         | ३१६          |
| धराइय                 | <b>धरादिक</b>    | पृथ्वी आदि                    | <u>.</u> ? = |
| ∫ #घरिऊग, घरेऊग       | ,                |                               | २७७          |
| <b>घरे</b> ऊणं        | धृत्वा           | धारण कर                       | ११८          |
| <b>य</b> रिय          | धरित,धृत, धृत्वा | धारण किया हुआ, धर करके        | ×3           |
| धवल 🕝                 | धवल              | उज्ज्वल श्वेत                 | ४२५          |
| धवलिय                 | धवलित            | <b>व्वेत</b> किया हुआ         | ३३२          |
| <b>घिग्</b>           | धिक्             | धि <del>वका</del> र           | 707          |
| <b>'धु</b> क्वंत      | धूयमान           | फहराती हुई                    | 358          |
| धूयमाग्               | धूयमान           | कॅंपते हुए                    | ४१६          |
| यूलीकलसहि <b>से</b> य | धूलीकलशाभिषेक    | मृत्तिका-स्नान                | 805          |
| धूंच                  | धूप              | हवनयोग्य सुगधित द्रव्य        | <b>२</b> २८  |
| <u>पू</u> वदहण        | धूपदहन           | घप जलानेका पात्र              | ४४२          |
| ें २६                 | <b>"</b>         |                               |              |

| १९८         | वसुनन्दि-भ्रायकाचार |                                     |          |  |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--|
| घोय         | घौत                 | प्रक्षालित, धोया हुआ                | ५४६      |  |
| घोवग        | घोवन                | प्रक्षालन, धोना                     | प्र३८    |  |
|             | ч                   |                                     |          |  |
| पर्ह        | प्रतिष्ठ, प्रविष्ट  | प्रतिष्ठा, प्रवेश हुआ               | ३८६      |  |
| पइंडिय      | प्रतिष्ठित          | प्रतिष्ठा-प्राप्त                   | १३       |  |
| पहट्टयाल    | प्रतिष्ठाकाल        | प्रतिष्ठा-समय                       | ३५६      |  |
| पइटुलक्खग   | प्रतिष्ठालच् ग्र    | प्रतिष्ठा-लक्षरा                    | ३८६      |  |
| पइट्टसत्थ   | प्रतिष्ठाशास्त्र    | प्रतिष्ठा-शास्त्र                   | ३६६      |  |
| पइट्ठा      | प्रतिष्ठा           | स्थापना                             | ३५६      |  |
| .पइट्ठाइरिय | प्रतिष्ठाचार्य      | प्रतिष्ठा करानेवाला आचार्य          | 326      |  |
| पद्दराग     | प्रकीर्ण            | प्रक्षिप्त, विस्तीर्ण, प्रतीर्ण,    | 260      |  |
| पईव         | प्रदीप, प्रतीप      | दीपक, प्रतीप-प्रतिकूल, शत्रु        | ४८७      |  |
| पंडर        | प्रचुर, पौर         | बहुत, पुर-सम्बन्धी, नगरमे रहनेवाला  | ६१       |  |
| पडलग        | प्रज्वलन            | जलाना                               | १८०      |  |
| पपस         | प्रदेश              | अविभागी क्षेत्रांश                  | ४१       |  |
| पक्कण्गा    | पकान्न              | पकवान                               | ३५७      |  |
| *पक्खालिऊग् | प्रचाल्य            | प्रक्षालन करके                      | २=२      |  |
| पचक्ख       | प्रत्यच्            | विशद, स्पष्ट, अतीन्द्रिय ज्ञान      | १२३      |  |
| पचक्खाण     | प्रत्याख्यान        | त्यागका नियम                        | ३१०      |  |
| पञ्चूस      | प्रत्यूष            | प्रभातकाल                           | 250      |  |
| ‡पञ्चेतिउ   | <b>प्रत्यु</b> त    | वैपरीत्य, बल्कि                     | ११८      |  |
| ‡पच्छा      | पश्चात्             | पीछे, अनन्तर                        | ३६२      |  |
| पच्छिम      | पश्चिम              | एक दिशा, पिछला                      | २१४      |  |
| पज्जन्त     | पर्यास              | पर्याप्तिसे युक्त, समर्थ, शक्तिमान् | <i>₹</i> |  |
| पज्जित्त    | पर्याप्ति           | शक्ति, सामर्थ्य                     | १३६      |  |
| पज्जयप्पय   | पर्यायात्मक         | पर्यायस्वरूप                        | ५२६      |  |
| पज्जाय      | पर्याय              | एकक्षणभावी अवस्थाविशेष              | ४२८      |  |
| पज्जिलय     | प्रज्वलित           | दम्घ, जलाया हुआ                     | १६०      |  |
| पङ्ख        | पट्ट                | पहननेका वस्त्र, रथ्या, मुहल्ला, रेश | मी       |  |
|             | ,                   | कपड़ा, सनका कपड़ा, पाट, अधिकारप     |          |  |
|             |                     | काष्ट-पाषाणका फलक, तस्ता, ललाट      | गर       |  |
|             |                     | बॉघनेका पट्टा।                      | २५६      |  |
| पट्टग       | पत्तन               | नगर                                 | २१०      |  |
| पटुवरा      | प्रस्थापन           | प्रारम्भ                            | ३७७      |  |
| पुद्धि      | <b>रिष्ठ</b>        | पीठ                                 | १५७      |  |
| पुडम        | पद्म                | कमल                                 | 838      |  |
| पड          | पट                  | वस्त्र                              | ४२०      |  |
| पड्ण        | पत्तन               | गिरना                               | १४०      |  |
| पडल         | पटल                 | समूह, सघात, वृन्द                   | ४३७      |  |
| पडाया       | पताका               | घ्वजा                               | ४६२      |  |

| <b>‡पडि</b> | प्रति                | विरोध, विशेषता, वीप्सा, प्रत्यावर्त्तन<br>बदला, प्रतिनिधिपना, प्रतिषेध, प्र | ातिकूलता,     |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             |                      | समीपता,अधिकता,सदृशता, लघुत                                                  | ा, प्रशस्तता, |
| •           |                      | वर्तमानता आदि सूचक अव्यय                                                    | ३५४           |
| पडिगह्रग    | प्रतिग्रहण           | बदलेमें लेना                                                                | २२५           |
| पडिचीण      | प्रतिचीन             | चीनी वस्त्र या चीनी वस्त्र-जैसा                                             | ₹85           |
| पडिजग्गग्   | • प्रतिजाग्रग्       | जागने वालेके पीछे तक जागना                                                  | 3 \$ \$       |
| पडिवुजिभऊण  | प्रतिबुध्य           | प्रतिबुद्ध होकर, जागकर                                                      | ४६=           |
| पडिबिंब     | प्रतिबिम्ब           | प्रतिमा, प्रतिच्छाया                                                        | 888           |
| पडिमा       | प्रतिमा              | मूर्त्ति                                                                    | 03 F          |
| पडिय        | पतित                 | गिरा हुआ                                                                    | 83            |
| पडियरण      | प्रतिचरण             | सेवा-शुश्रूषा                                                               | ३२२           |
| पडिलिहर्णं  | प्रतिलिखन            | प्रति-लेखन, निरीक्षण                                                        | 378           |
| पडिलेवपडिमा | प्रतिलेपप्रतिमा      | लेपकी हुई मूर्ति                                                            | 888           |
| *पडिलेहिऊण  | प्रतिलेख्य           | प्रतिलेखन करके                                                              | २८४           |
| *पडिवज्जिऊण | प्रतिपद्य            | प्राप्त होकर                                                                | ५१८           |
| पडिवा       | प्रतिपद्             | एकम तिथि                                                                    | ३६८           |
| पढम         | प्रथम <sup>े</sup>   | पहला                                                                        | ३८३           |
| पणम         | प्रणम, प्रणाम        | नमस्कार                                                                     | २२४           |
| पणस         | पनस                  | फल-विशेष                                                                    | 880           |
| पणिवाय      | प्रिापात             | नमन, त्रदन                                                                  | ३२४           |
| पण्ण        | पर्गा                | पत्र, पत्ती                                                                 | ४२१           |
| पण्णत्त     | प्रचत                | निरूपित, कथित                                                               | » <b>२</b> १  |
| पण्ग्रस     | पंचदश                | पन्द्रह                                                                     | 390           |
| पण्णास      | पञ्चाशत              | पचास                                                                        | 38%           |
|             | (पत्र                | दल, पत्ता                                                                   | २६४           |
| पत्ता       | { पात्र              | दान देने योग्य, अतिथि, भाजन, बर्तन                                          |               |
|             | ् <sub>प्राप्त</sub> | मिला हुआ                                                                    | ३३            |
| पत्तंतर     | पात्रान्तर           | पात्र-संबधी भेद                                                             | २२०           |
| पत्तेय      | प्र स्येक            | एक-एक                                                                       | <b>१</b> ३    |
| पत्थ        | पथ्य                 | हितकर भोजन                                                                  | २३६           |
| पत्थगा      | प्रार्थना            | अभिलाषा, याचना, मॉगना                                                       | ११६           |
| पमत्तठाग्   | प्रमत्तस्थान         | छठा गुणस्थान                                                                | ५१६           |
| पमाग्       | प्रमाग्              | सम्यग्ज्ञान, सादर, मान, योग्य                                               | 3             |
| पय          | पद                   | विभक्त्यन्त पद, चरण                                                         | १,४३०         |
|             | पयस्                 | दूघ, जल,                                                                    |               |
| पयड         | प्रकट                | •यक्त                                                                       | ५१५           |
| पयडि        | प्रकृति              | स्वभाव, मार्ग (दे०)                                                         | 303           |
| पयत्त       | प्रयत                | चेष्टा, उद्यम, प्रवृत्त, प्रदत्त                                            | ३७            |
|             | (पदार्थ              | पदका विषयभूत अर्थ                                                           | ४६            |
| पयत्थ       | र पदस्थ              | ध्यान-विशेष                                                                 | ४५८           |
| पयभट्ट      | पदभ्रष्ट             | स्थान-च्युत                                                                 | १२७           |

|            | ∫ प्रतर        | एक समुद्धात, पत्राकार, गणित विशेष  |      |
|------------|----------------|------------------------------------|------|
| पयर        | र्र प्रकर      | समूह                               | ५३१  |
| पयला       | प्रचला         | निद्राविशेष, एक कर्म               | ४२४  |
| पयाञ्च     | प्रताप         | तेज                                | ३४४  |
| पयार       | <b>प्रकार</b>  | भेद, रीति                          | २५०  |
|            | ( प्रकाश       | दीप्ति                             | २५४  |
| पयास       | रे प्रयास      | उद्यम •                            |      |
| पयासिय     | प्रकाशित       | प्रकाश किया हुआ                    | १४   |
| पथाहिग     | प्रदक्षिणा     | दाहिनी ओर घूमना                    | ४१८  |
| पर         | पर             | प्रधान, श्रेष्ठ, अन्य              | ६४   |
| ‡परदो      | परतः           | अनन्तर, आगे                        | २१४  |
| परमङ्ख     | परमार्थ        | यथार्थ, सत्य                       | २१   |
| परमाखु     | परमागु         | सबसे छोटा पुद्गलका अग              | १७   |
| परमेष्ठी   | परमेष्ठी       | परम पदमे स्थित—अर्हन्त, सिद्ध, आचा | र्य, |
|            | •              | उपाध्याय, साधु                     | २७५  |
| परयार      | परदार          | परस्त्री                           | ३४   |
| परसमयविदृ  | परसमयविज्ञ     | परमतका ज्ञाता                      | ४४२  |
| परस्स      | परस्व          | पर-धन                              | १०२  |
| पराहुत्त   | पराडमुख        | विमुख, पराभूत, अपमानित             | १६०  |
| परिउद्घ    | परिवृत्त       | वेष्टित                            | ४७३  |
| परिग्गह    | परिग्रह        | घनादिका सग्रह                      | ४    |
| परिग्य     | परिखात, परिखाय | परिपक्क, विवाह                     | ३४   |
| परिगाइ     | परिगाति        | परिणमन                             | २=   |
| परित्थी    | परस्त्री       | पराई स्त्री                        | १६४  |
| परिभोय     | परिभोग         | जिसका वार-वार उपभोग किया जाय       | २१=  |
| परियत्त    | परिवर्त्त      | परिभ्रमण                           | ५१७  |
| परियत्त्रण | परिवर्त्तन     | ",                                 | ३३८  |
| परियरिय    | प्रिकरित       | परिवृत्त , परिवेष्टित              | ४५६  |
| परियंत     | पर्येन्त       | समीप                               | ४६१  |
| परिरक्खा   | परिरत्ना       | सर्व ओरसे रक्षा                    | ३३८  |
| परिवाडी    | परिपाटी        | परम्परा                            | 3    |
| परिवुड     | परिवृत्त       | घिरा हुआ                           | ४०६  |
| †परिवेचमाण | परिवेप्यमान    | कंपता हुआ                          | १२१  |
| परिसम      | परिश्रम        | मेहनत                              | २३६  |
| परिसेस     | परिशोष         | अवशेष                              | 58   |
| परिहि      | परिधि          | घेरा, परकोट                        | ४=२  |
| पिरूवय     | प्ररूपक        | निरूपग् करनेवाला                   | 3    |
| परोक्ख     | परोच्च         | अविशद ज्ञान, पीठ पीछे,             | ३२४  |
| पलायमाग्   | पलायमान        | भागता हुआ                          | x3   |
| पलाव       | प्रलाप         | अनर्थक-भाषण, बकवाद                 | १४२  |
| परल        | पल्य           | माप-विशेष                          | 325  |
| प्रलाउग    | पल्यायुष्क     | एक पल्यकी आयुका घारक               | २६०  |

|                |   | प्राकृत-            | शब्द-संग्रह                               | २०१            |
|----------------|---|---------------------|-------------------------------------------|----------------|
| पलियंक         |   | पर्यङ्क             | पद्मासन, पलग                              | ५१३            |
| पवयग्          |   | प्रवचन              | उत्तम वचन, जिन-प्रणीत शास्त्र             | X X 8          |
| पवर            |   | प्रवर               | श्रेष्ठ, उत्तम -                          | ४८६            |
| पवयगागणू       |   | प्रवचनज्ञ           | शास्त्रज्ञ                                | प्रथ्र         |
| पवरामगगट्ठ     |   | पवनमार्गस्य, गगनस्य | अधर-स्थित, अन्तरीक्ष                      | ४७३            |
| पवाल           |   | प्रवाल              | नव-अकुर, मूँगा                            | ४२५            |
| पवित्त '       |   | पवित्र              | निर्दोष                                   | 775            |
| पव्य           |   | पर्व                | व्रतका दिन, उत्सव, त्योहार, ग्रन्थि, गाँठ | २१२            |
| पव्चय          |   | पर्वत               | पहाड़                                     | . \$           |
| पसरग           |   | प्रसरण              | ृ.<br>विस्तार                             | ५३२            |
| पसारण          |   | प्रसारग             | फैलाना                                    | 334            |
| पसाय           |   | प्रसाद              | कृपा, प्रसन्नता                           | <b>४४४</b>     |
| पस्र्ण         |   | प्रस्न              | पुष्प                                     | भेड<br>भेड     |
| पस्सवग         |   | प्रस्वग्            | मूत्र, पेशाब                              | ७२             |
| पस्सिय         |   | द्या                | देखकर                                     | ५१०            |
| पहाय           |   | प्रभात              | प्रात-काल                                 | 822            |
| पहाय           |   | प्रभाव              | शक्ति-सामर्थ्य                            | ४०५            |
| पहावणा         |   | प्रभावना            | गौरव या प्रभाव बढ़ाना                     | ४८             |
| पहुइ           |   | प्रभृति             | इत्यादि                                   | २७             |
| पहोह           |   | प्रभौघ              | प्रभा-पुँज                                | ४३६            |
| पाउग्ग         |   | प्रायोग्य           | अतियोग्य                                  | ४१७            |
| <b>*पाए</b> ग् |   | प्रायेग             | प्राय: करके                               | <b>5</b> ¥     |
| पात्रोदय       |   | पादोदक              | चरण-जल                                    | २२६            |
| पाग            |   | पाक                 | विपाक, उदय                                | 838            |
| पाठय           |   | पाठक                | अध्यापक, उपाध्याय                         | ३८०            |
| *पाडिऊग्       |   | पातयित्वा           | गिराकर                                    | १६६            |
| पाडिद्देर      |   | प्रातिहार्य         | देवकृत पूजा-विशेष                         | २७=            |
| FFT777         | Ś | प्राग्              | जीवनका आधार                               | २३४            |
| पाग्           | Į | पान                 | पीनेकी वस्तु                              | १८०            |
| पाग्गय         |   | पानक                | पेय द्रव्य                                | २५२            |
| पाणाइवायविरइ   |   | प्राणातिपातविरति    | अहिसाणुव्रत                               | <b>२</b> ०     |
|                | ſ | प्राग्री            | जीव                                       | <u>৯</u><br>হও |
| पाणि           | Į | पाणि                | हाथ                                       | 308            |
| पाणिय          |   | पानीय, पेय          | जल                                        | 88             |
| पाणिपत्त       |   | पाणिपात्र           | हाथ ही जिनका पात्र हो                     | ३१०            |
| पाणिबह         |   | प्राणि-वध           | जीव-घात                                   | २१०            |
| पादोदय         |   | पादोदक              | चरण-जल                                    | २२५            |
| पाय            |   | पाद                 | पैर                                       | 308            |
| पायर           |   | पाकर                | एक क्षीरी वृक्ष                           | रैंद           |
| पायव           |   | पादप                | वृक्ष                                     | २५३            |
| पारग, पारगा    |   | पारणा               | उपवासके दूसरे दिनका भोजन                  | २८६            |
| पारंगम्र       |   | पारंगत              | पारको प्राप्त                             | ५४३            |
|                |   |                     | -1.4                                      | ,              |

## वसुनिद-श्रावकाचार

| पारिजातय               | पारिजातक        | कल्प वृक्ष                         |                                    |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| पारद्धि                | पारिद्धे        | आखेट, शिकार                        | 358                                |
| पारसिय                 | • पारसीक        | पारशी-जातीय                        | १००                                |
| पाव                    | पाप             | वुरा कार्य                         | 50                                 |
| पाविष्ठ                | पापिष्ठ         | पाप <u>ी</u>                       | 50                                 |
| पावरोय                 | पायरोग          | कुष्ट, कोढ                         | <i>π</i> ₹                         |
| पावग                   | प्रापण          | प्राप्ति, लाभ                      | १८७                                |
| पाहरा                  | पाषाग्          | पत्थ र                             | ५१३                                |
| पाविऊग्                | प्राप्य         | पा करके                            | २७                                 |
|                        | ∫ पाश           | जाल                                | १३०                                |
| पास                    | ( पार्श्व       | समीप                               | २१६                                |
| पासाय                  | प्रासाद         | भवन                                | 9.3                                |
| ∫ पासुय                |                 | जीव-रहित<br>जीव-रहित               | २५४                                |
| र पासुग                | प्रा <b>सुक</b> | अर्नान                             | ४०२                                |
| पिच्छ                  | વિચ્છ, પૃચ્જી   | पीछी, मोरपख, पृद्धना               | ३०७                                |
| †पिच्छुंता             | प्रेक्ष्यन्तः   | देखते हुए                          | ३११                                |
| †पिच्छमाण              | प्रेंध्यमाण     | देखने हुए                          | ११०                                |
| पिंजर                  | पिंजर           | पिजरा                              | ४१६<br>४२.                         |
| पिड्डि                 | নূম্ব           | पीठ                                | ४२६                                |
| पिंडत्थ                | पिडस्थ          | ध्यान विशेष, धर्मध्यानका प्रथम भेद | \$ \$ <b>5</b>                     |
| पित्तल                 | पित्तल          | पीतल                               | ४४ ⊏                               |
| पिय                    | पिक, प्रिय      | कोकिल, पक्व, प्यारा                | 380                                |
| पियर                   | पितर, पिता      | बाप, सरक्षक                        | <b>५</b> ८<br>६२                   |
| पिल्लय                 | स्तनन्थय        | पिल्ला, वच्चा                      | 4 <del>4</del> 4 7 8 7 9 1 9 1 9 1 |
| पिहु                   | <u> </u>        | विस्तीर्ण                          | ४०५                                |
| पीडिय                  | पीडित           | दु:खित                             | २३६<br>२३६                         |
| पीपल                   | पिप्पल          | पीपलका वृक्ष ओर फल                 | \                                  |
| पुग्गल                 | पुद्रल          | अचेतन मूर्तिक द्रव्य               | <b>?</b> '9                        |
| पुज्ज                  | ∫ पूज्य         | सम्मान्य                           | ३२७                                |
|                        | ( पूजा          | अर्ची                              | २८७                                |
| पुज्जग                 | पूजन            | अर्चन                              | 388                                |
| पुट्ठ                  | রম্ভ            | पिछला भाग                          | 300                                |
| पुट्ठि                 | <u>रिष्ठ</u>    | पीठ                                | 800                                |
| पुट्टियर               | पुष्टिकर        | पौष्टिक                            | 5 ५ २                              |
| पुढवी, पुढिवी          | पृथिवी          | जमीन                               | १७१                                |
| <b>*पु</b> गा          | पुनः            | फिर, अनन् <del>त</del> र           | १६६                                |
| पुण्या                 | र् पुएय         | सुकृत, शुभकर्म                     | 60                                 |
| e                      | ो पूर्ण         | पूरा                               | ३६५                                |
| पुणिगामा               | पूर्णिमा        | पूर्णमासी                          | 300                                |
| पुरागुंकुर<br>स्रोतांक | पुर्यांकुर      | पुण्यके अंकुर                      | ४२६                                |
| पुणिगांदु              | पूर्णेन्दु      | पूर्ण चन्द्र<br>पूर्ण चन्द्र       | ४८                                 |
| पुरागोंदु              | पूर्णेन्दु      | पूर्ण चन्द्र                       | २५६                                |
|                        |                 |                                    |                                    |

|                | রা                 | <b>कृत-</b> शब्द-सग्रहं        | २०३          |
|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| पुत्त          | पुत्र              | सुत                            | १८८          |
| पुत्थय         | · पुस्तक           | पोथी                           | 387          |
| पुष्फ          | पुष्प              | फूल                            | २१७ ३८२      |
| पुष्फंजलि      | पुष्पाञ्जलि        | फूलोंकी अजुलि                  | . २२६        |
| पुरिस          | पुरुष              | मनुष्य                         | २५६          |
| ‡पुरस्रो       | पुरतः              | आगे                            | २२६          |
| पुन्व •        | पूर्व              | पूर्व दिशा                     | હ            |
| पुब्बाहरणा     | पूर्वीभरणा         | पूर्वरूप आभूषणवाली             | 938          |
| पुहवी          | पृथिवी             | धरित्री                        | 038          |
| पूइ            | पूर्ति             | दुर्गन्धित वस्तु, पीव          | १६५          |
| पूइफल          | पूॅगीफल            | सुपारी                         | ४४१          |
| FT 3T          | ∫ पूजा             | अर्चा                          | २८८          |
| पूय            | र् पूत             | पवित्र                         | १३५          |
| पूया           | पूजा               | अर्ची                          | ३८१          |
| पोक्खण्विहि    | प्रोच् ण्विधि      | प्रतिष्ठा-सम्बधी कियाविशेष     | 308          |
| पोत्थय         | पुस्तक             | सजिल्द शास्त्र                 | <b>३</b> ५५  |
| पोसह           | प्रोषध             | पर्वके दिनका उपवास             | 305          |
| पंकय           | पंकज               | कमल                            | ४३३          |
| पंगण           | प्राङ्गग्          | आगन .                          | ४०६          |
| पंच            | पंच                | पाच सल्या                      | २४           |
| पंचमी          | पंचमी              | तिथि-विशेष                     | ३७१          |
| पंचविह         | पंचविध             | पॉच प्रकारका                   | <b>१</b> २   |
| पंचिदिय        | पचेन्द्रिय         | पाँचो इन्द्रियवाला जीव         | ३७१          |
| पंति           | पंक्ति             | श्रेणी                         | ४७४          |
|                |                    | দ                              |              |
|                |                    |                                |              |
| फग्गुण<br>फरुस | फाल् <b>गु</b> स   | मास-विशेष, फागुन               | ३५३          |
|                | परुष               | कठोर                           | १३५          |
| फल<br>प्रक्रिक | फल<br>सम्बन्ध      | फल, अतिम परिगाम                | 784          |
| फलिह           | स्फटिक             | मणि-विशेष                      | -865         |
| फुड<br>स्टिन   | स्फुट              | स्पष्ट, व्यक्त                 | • <b>5</b> 8 |
| फुरिय<br>फोडग  | स्क्ररित           | दीप्त, कम्पित                  | ४६५          |
| भाडण           | स्फोटन             | विदारण                         | ·.           |
|                |                    | <b>অ</b>                       |              |
| वज्भ           | बाह्य              | बाहिर, बहिरग, बन्धन, बद्ध,     | १८६          |
| बत्तीस         | द्वात्रिशत्        | बत्तीस                         | २६३          |
| बद्धाउग        | बद्धायुष्क         | जिसकी पहले आयु बँघ चुकी हो     | 388          |
| बला            | बलात्              | जबरदस्ती                       | ११८          |
| बलिवत्ति       | बलिवर्ति           | भेट या पूजामे चढ़ानेकी बत्ती 🥆 | ४२१          |
| बहिर           | बधिर               | बहरा                           | २३४          |
| बहिग्गी        | <sup>*</sup> भगिनी | बहिन                           | ७६           |
|                |                    |                                |              |

| बहु                                     | बहु              | बहुत, अधिक           | ૭૭          |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| बहुसो                                   | बहुश:            | वार-वार              | ७७          |
| बायर                                    | बादर             | स्थूल                | ४३३         |
| बारस, बारह                              | द्वादश           | बारह संख्या          | २७६         |
| बालत्त ग                                | बालत्व           | बालपन                | १८७         |
| बाहत्तरि                                | द्वासप्ति        | बहत्तर               | २६३         |
| बाहिश्र                                 | <b>ब्याधि</b> त  | पीडित                | • १८६       |
| बिंच                                    | विम्ब            | छाया, मूर्त्ति       | ४४०         |
| बीय                                     | बीज              | बोनेका अन्न          | 238         |
| <b>*बोह</b> व्व                         | बोधव्य           | जानने योग्य          | ্ইও         |
| बंघगा                                   | बन्धन            | बन्धन                | १८१         |
| ∫ <b>*बंधिऊ</b> ण<br>} <b>*बंधित्ता</b> | बध्वा            | बॉध करके             | १०६, ५१४    |
| बंधु                                    | बन्धु            | रिस्तेदार            | ७३१         |
| वंभचेर                                  | ब्रह्मचर्य       | काम-निग्रह, शील-पालन | २०=         |
| वंभयारी                                 | ब्रह्मचारी       | काम-विजयी            | २१२         |
|                                         |                  | भ                    |             |
| भक्ख                                    | भद्य             | खाने योग्य           | ४३८         |
| <b>*भक्खंत</b>                          | भक्त्यन्         | खाता हुआ             | १८७         |
| *भणिऊण                                  | भिंगत्वा         | कह कर                | ३०४         |
| <b>*भणिज्जमा</b> ण                      | भएयमान           | कहा जानेवाला         | ₹           |
| भिर्णिय                                 | भिखत             | कहा गया              | 38          |
| भत्त                                    | भक्त             | भात                  | 388         |
| भत्ति, भत्ती                            | भक्ति            | श्रद्धा, अनुराग      | 38          |
| भइ                                      | भद्र             | कल्याण               | २ ४५        |
| *भमित्ता                                | भ्रमिखा          | भ्रमण कर             | ४४३         |
| भयगिज्ज                                 | भजनीय            | विकल्प-योग्य         | ४३०         |
| भयभीद                                   | भयभीत            | डरा हुआ              | ११०         |
| भयविद्व                                 | भयाविष्ट         | भय-युक्त             | १०३         |
| भिरय                                    | भृत, भरित        | भरा हुआ              | 54          |
| भविय                                    | भव्य             | मोक्ष जानेके योग्य   | 2           |
| भन्वयग्                                 | भव्यजन           | भव्य जीव             | પ્ર ૪૨      |
| भागी                                    | भाग्यी           | भाग्यवान्            | , ,         |
| भावच्चग                                 | भावा <b>र्चन</b> | भाव-पूजन             | ४५६         |
| भावमह                                   | भावमह,           | भावपूजा              | 848         |
| भायगु                                   | भाजन             | पात्र, बर्त्तन       | ३०३         |
| भायगादुम                                | भाजनद्रम         | कल्पवृक्ष-विशेष      | २४४         |
| भायगंग                                  | भाजनांग          | कल्पवृक्ष-विशेष      | २५१         |
| भारारोपग                                | भारारीपरा        | भारका लादना          | १८१         |
| भासग्                                   | भाषग्            | कथन                  | <b>३</b> २७ |
| भिष्यं                                  | भिचा             | भीख                  | ३०६         |
|                                         |                  |                      |             |

|                                      | ঘ                  | ाकृत-शब्द <del>-सं</del> ग्रह                              | २०४                                              |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| भिण्या                               | भिन्न              | अन्य, भिन्न किया गया                                       | १५७                                              |
| भिंगार                               | भृगार              | भाजन-विशेष, भारी                                           | 800                                              |
| भुक्ख                                | क्षुघा             | भूख                                                        | १८१                                              |
| भुक्खिय                              | चुधित              | भूखा                                                       | १८८                                              |
| { *भुंजिवि<br>{ *भुंजिऊण<br>*भुत्तृण | भुक्तवा            | खाकर, भोगकर                                                | ५४१, २६७                                         |
| <b>भु</b> यंग                        | भुजंग              | मर्ग दिन (जन्म) जन्मी                                      |                                                  |
| भूत्र                                | भूत                | सर्प, विट (लुच्चा), जुआरी, बदमा<br>प्राणी, अतीत  काल, उपमा |                                                  |
| भूसंग                                | भूषण               | ·                                                          | <b>३</b> ४                                       |
| भूसण्डुम                             | भूषण् <b>द्र</b> म | गहना<br>आभूषण-दाता कल्पनृक्ष-विशेष                         | २५१                                              |
| भूसा                                 | भूषा               | आभूपण-सज्जा                                                | 2 X ±                                            |
| र्भेश्र                              |                    | प्रकार                                                     | 38£                                              |
| रे भेय                               | भेद                | भाग                                                        | २ <b>३३°</b><br>२२०                              |
| भेयग                                 | भेदन               | छेदन •                                                     | ?=o                                              |
| भेरी <sup>,</sup>                    | मे <b>री</b>       | वादच-विशेष                                                 | 888                                              |
| भेसज                                 | भैषज्य             | औषधि                                                       | 735                                              |
| <b>%</b> भोत्तुं                     | भोक्तुं            | भोगनेके लिए, खानेके लिए                                    | 7                                                |
| *भोत्त्र्ण                           | भुक्त्वा           | खाकर, भोगकर                                                | 3<br><b>5</b> <del>5</del> <del>7</del> <b>7</b> |
| भोय                                  | भोग                | एकवार सेवन योग्य                                           | * <del>* * *</del> * * * * * * * * * * * * * * * |
| भोयग्र                               | भोक्ता             | भोगनेवाला                                                  | 3 &                                              |
| भोयग                                 | भोजन               | आहार                                                       | <b>२</b>                                         |
| भोयगंग                               | भोजनाग             | आहार-दाता कल्पवृक्ष-विशेष                                  | 2 4 8                                            |
| भोयगुरुक्ख                           | भोजनवृत्त्         | 22                                                         | २५६                                              |
| भोयभूमि                              | भोगभूमि            | सुख-मही                                                    | २४५                                              |
| भोयविरइ                              | भोगविरति           | भोग-निवृत्ति                                               | 288                                              |
| भोया                                 | भोक्ता             | भोगनेवाला                                                  | 3 &                                              |
| भंड                                  | भग्ड, भाग्ड        | अश्लील-भाषी, पात्र, बर्तन                                  | ४०१                                              |
| भंस                                  | भ्रंश              | गिरना                                                      | १२५                                              |
|                                      |                    | म                                                          |                                                  |
| मइ                                   | मति                | बुद्धि                                                     | ३४२                                              |
| मंडड                                 | मुकुट              | मौलि, मस्तक-भूषण                                           | २५३                                              |
| मञ्ज                                 | मद                 | गर्व, अहकार                                                | 5                                                |
| सरग                                  | मार्ग              | रास्ता                                                     | ४२४                                              |
| मग्गण                                | मार्गेणा           | अन्वेषण                                                    | १५                                               |
| मचकुंद                               | मचकुन्द            | वृक्ष विशेष                                                | ४३२                                              |
| मच्छिय                               | माचिक              | मधु                                                        | <b>= </b>                                        |
| मज्ज                                 | मद्य               | शराब                                                       | <b>.</b>                                         |
| मज्जंग                               | मद्यांग            | पय-द्रव्य-दाता कल्पवृक्ष-विशेष                             | २४२                                              |
| मज्झ                                 | मध्य               | बीच                                                        | ३१५                                              |
| मज्भिम                               | मध्यम              | मध्यवर्ती                                                  | २२१                                              |
| 710                                  | •                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    | • • •                                            |

| मङ्घिया                | मृत्तिका   | मिट्टी          | २६१          |
|------------------------|------------|-----------------|--------------|
| मण                     | मन         | हृदय            | 30           |
| मण्हारि                | मनोहारि    | चित्तहारी       | ३ ४ द        |
| म <b>ि</b> ण           | मिंग       | रत्न            | 380          |
| मणुत्र                 | मनुज       | मनुष्य          | 7 E O        |
| मणुयत्त                | मनुजत्व    | मनुष्यत्व       | <b>१</b> ≒४  |
| मणुयत्तण               | मनुजस्व    | मनुष्यता •      | <b>१</b> 58  |
| मणुयलोय                | मनुजलोक    | मनुष्य-लोक      | 980          |
| मणुस्स                 | मनुष्य     | मानव            | १८०          |
| मणोग्ग                 | मनोज्ञ     | सुन्दर          | <b>३३७</b>   |
|                        | ∫ मत्त     | उन्मत्त, पागल   | ७१           |
| मत्त                   | ्र मात्र   | केवल            | १६८          |
| मइ्ण                   | मर्दन      | मालिश           | ₹ <b>२</b> ≂ |
| मह्ण                   | मर्देल     | वाद्यविशेप      | 308          |
| मद्व                   | मार्देव    | अभिमानका अभाव   | २५७          |
| मय                     | मद्        | गर्व, नशा       | ७६           |
| मयगुफल                 | मदनफल      | मैनफल           | ४२०          |
| मरगय                   | मरकत       | पन्ना-मणि       | ८२५          |
|                        | •          |                 | २६४          |
| ∫ *मरिऊग्<br>े मरित्ता | मृत्वा     | मर करके         | १२६          |
| मलग                    | मलन        | मर्द न          | १८०          |
| मलिए                   | मलिन       | मैला            | १६४          |
| मल्ल                   | माल्य      | माला            | २८३          |
| मल्लिया                | मल्लिका    | पुष्पविशेष      | ४३२          |
| ∫ महहि                 |            | •               | <b>२</b> ६६  |
| े महह्रिय              | महर्द्धिक  | बडी ऋद्धिवाला   | 987          |
| महर्ग                  | मथन        | विलोडन          | ४६५          |
| महप्पा                 | महात्मा    | वडा पुरुष       | १६५          |
| महिय                   | महित, मह्य | पूजित, पूज्य    | ८३३          |
| महियत                  | महीतल      | भूतल            | ११३          |
| महिला                  | महिला      | स्त्री          | ७३           |
| महिचिट्ठ               | महीपृष्ठ   | भूपृष्ठ         | १३७          |
| महु                    | मधु        | क्षीद्र, शहद    | 52           |
| महुरण्ग                | मधुरान्न   | मिष्टान्न       | ४०२          |
| महुरा                  | मथुरा      | मथुरा नगरी      | ሂሂ           |
| मागह                   | मागध       | मगघ देश, बंदीजन | ሂሄ           |
| माग                    | ∫ मान      | माप विशेष       |              |
|                        | े मान      | एक कषाय         | ६०           |
| माणुस                  | मानस       | चित्त, अभिप्राय | १७६          |
| माणस्सिद               | मानसिक     | मन-संबंधी       | ३३६          |
| ∫्माय                  | माता       | जननी            | ६२           |
| े मायर, माया           | •          | t j             | ६७           |
|                        | 4          |                 |              |

|                        |                  | <b>प्राकृत-शब्द-संग्रह</b>     | २०७             |
|------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| माया                   | माया             | छल                             | ,               |
| मायबीय                 | <br>मायाबीज      | थ्य<br>'ह्री' वीजाक्षर         | ६०              |
| मालई                   | मालती            | वृक्ष विशेष, पुष्प             | ४७१             |
| मालादुम                | माल्यद्रम        |                                | ४३१             |
| मालंग                  | माल्याग          | माला-दाना कल्पवृक्ष विशेष      | २५७             |
| माहप्प                 | माहात्म्य        | " "<br>महिमा                   | २५१             |
| मिच्चु, मिच्चू         | • मृत्यु         | मौत                            | ११०             |
| मिच्छ <del>त</del>     | मिथ्यात्व        | मिण्ठादर्शन<br>मिण्ठादर्शन     | २६४             |
| मिच्छाइट्ठी            | मिथ्यादृष्टि     | मिथ्यात्वी जीव                 | २०३             |
| मिट्ठ                  | मिष्ट            | मीठा                           | २४४             |
| मित्त                  | मात्र •          | के <b>व</b> ल                  | ४४१             |
| मित्त                  | मित्र            | सुहद्                          | १६२             |
| मित्तभाव               | <b>मित्रभाव</b>  | ७८३<br>मैत्री                  | ६२.             |
| <b>मिय</b>             | मित              | परिमित                         | ३३६             |
| मिस्स                  | मिश्र            | मिला हुआ                       | ३३७             |
| मिस्सपूजा              | मिश्रपूजा        | सचित्त-अचित्तपूजा              | ४२७             |
| मुग्न ं                | मृत              | मरा हुआ                        | ३५४             |
| ·मु <del>क</del> ्क    | मुक्त            | सिद्ध छटा हुआ .                | १२७             |
| मुक्ख                  | मुख्य            | प्रधान                         | દપ્ર            |
| मुक्खकज्ज              | मुख्य कार्य      | प्रधान कार्य                   | ४०२             |
| मुग्गर                 | मुद्गर           | एक अस्त्र                      | २१              |
| मुच्छ                  | मूच्छी           | मोह                            | १६७             |
| *मुणिऊण                | मत्वा            | जानकर<br>जानकर                 | 335             |
| मुगोयव्व               | मन्तव्य          | मानने योग्य                    | 939             |
| मुत्त                  | मूर्त            | रूपी                           | 88              |
| मुत्तादाम              | मुक्तादाम        | मोतियोकी माला                  | २३              |
| मुत्ताहल               | मुक्ताफल         | मोती                           | 335             |
| मुत्ति                 | मुक्ति           | सिद्धि                         | 380             |
| मुह                    | मुख              | मुह                            | ३४७             |
| मुहर                   | मुखर             | <sup>६५</sup><br>वाचाल, बकवादी | २७४             |
| मुहसुद्धि              | मुखशुद्धि        | मुखकी शुद्धि                   | ४२८             |
| मुहका                  | मुखरा            | वाचाल स्त्री                   | २९१             |
| मुसल                   | <b>भुश</b> ल     | एक आयुध                        | 885             |
| मुहुरा                 | मुहूर्त्त        | दो घडी या ४८ मिनिटका समय       | १६७             |
| मूय<br>मे <del>त</del> | मूक '            | गू गा                          | <b>3</b> 82     |
| मेत्त                  | मात्र            | प्रसित                         | २३४             |
| मेहावी                 | <b>मे</b> धावी   | बुद्धिमान्                     | २७१             |
| मेहिय                  | निर्नृत्त (देशी) | रचे गये                        | 288<br>588      |
| मेहुरा                 | मैथुन            | संभोग                          | \$ <b>\$ \$</b> |
| मोक्ख                  | मोच्च            | मुक्ति, छृटकारा                | २६६             |
| मोइय                   | मोदित            | प्रसन्न, मोचित, छुडवाया हुआ    | 90<br>018       |
| मोत्तिय                | मौक्षिक          | मोतियों से बना                 | २५७             |
|                        | £,               | मानवा स जाती                   | ४२४             |

| ∫ मु्त्ता, मोत्तुं | मुक्तवा          | छोडकर                           | ३४                |
|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| ्रे मोत्तूण        | <b>-</b>         | मोचा, केला                      | 0 <i>3</i><br>088 |
| मोय                | मोच              |                                 |                   |
| मोरवंध             | मयू रबन्ध        | एक प्रकारका बन्घन               | १०६               |
| मोस                | मृपा<br>         | मोष, वोरी, असत्य भाषण           | ६७                |
| मोहिय              | मोहित            | मुग्ध हुआ                       | ३१६               |
| मंडग्र             | मडप              | सभारथान<br>                     | <b>783</b>        |
| मंडलिय             | माण्डलिक         | राजा                            | २६६               |
| <b>मं</b> डलीय     | मंडलीक           | मडलका स्वामी, राजेन्द्र         | 338               |
| मंतर               | मंत्र            | गुप्त सलाह, कार्य साधक बीजाक्षर | ४१६               |
| मंदार              | मन्दार           | कल्पवृक्ष विशेष ँ               | ४३१               |
| मंस                | मास              | गोश्त                           | ३१                |
|                    |                  | र                               |                   |
| रति                | रित              | प्रीति, प्रेम                   | ६८                |
| *रइऊग्             | रचयित् <b>वा</b> | रचकर                            | ७३ ६              |
| रइय                | रचित             | निर्मित                         | ጸጸ                |
| रक्ख               | - रच्, राज्ञम    | निशाचर, ऋव्याद                  | १२७.              |
| <b>*रक्खिउं</b>    | र्राच्छ          | रक्षा करनेके लिए                | 200               |
| रज                 | राज्य            | राजाका अधिकृत प्रदेश            | १२५               |
| †रडंत              | रटन्त            | शब्द करता हुआ                   | १६६               |
| रत्त               | रहर              | लाल वर्ण, अनुराग युक्त          | 37                |
| रत्ति              | रात्रि           | रात                             | 44                |
| रथ्था              | रथ्या            | कुल्या, गली                     | ७१                |
| रद                 | रद               | दात                             | ٤٤                |
| रम्य               | रम्य             | रम्य, रमणीय                     | ४१३               |
| †रमंन              | रमन्त            | त्रीडा करते हुए                 | Ę 6               |
|                    | ( रचना           | सृष्टि                          | ४३७               |
| रयग                | रत्न             | जवाहरात                         | १२६               |
| रयणुत्तय           | रत्नत्रय         | सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र      | 755               |
| रथेणुप्पह          | रत्नप्रभा        | नरक पृथिवी                      | १७२               |
| रयणि               | रजनि             | रात्रि                          | 252               |
| रजय                | रजत              | चादी                            | ४२५               |
| रहस्स              | रहस्य            | प्रायश्चित्त                    | 3 2 2             |
| रहिय               | रहित             | विवर्जित                        | Ę                 |
| रात्र              | राग              | प्रेम, प्रीति                   | ς,                |
| राइभत्त            | रात्रिभक्त       |                                 | 6                 |
| राइभुत्ति          | रात्रिमुक्ति     | रात्रि-भोजन                     | ३१८               |
| राय                | राग              | प्रेम                           | 388               |
| राय                | राज्य            | राजाका अधिकृत प्रदेश            | 48#               |
| रायंगिह            | राजगृह           | मगध देशकी राजधानी               | *\*<br>\*\*       |
| राया               | राजा             | भूपति                           | १२४               |
|                    |                  | •                               | 174               |

|                    | प्रावृ        | इत श <b>ब्द</b> ∙संग्रह            | २०९  |
|--------------------|---------------|------------------------------------|------|
| राव                | राव           | शब्द                               | ४२८  |
| रिक्ख              | ऋच            | रीछ,                               | ३६३  |
| रिद्धि             | ऋदि           | सिद्धि                             | १६२  |
| रिसि               | ऋषि           | साधु                               | ३३०  |
| र <del>व</del> ख   | <b>नृक्ष</b>  | पेड़                               | ४२१  |
| रुड                | रुष्ट         | रोषयुक्त<br>रोषयुक्त               | १४२  |
| रुद्द              | रौद्र         | कुध्यान, भयानक                     | २२=  |
| रुइदत्त            | रुद्रदत्त     | व्यक्ति विशेषका नाम                | १३३  |
| रुद्दवरग्यर        | रुद्रवरनगर    | एक प्राचीन नगर                     | ÷¥3  |
| रुद्ध              | रुद्ध         | रुका हुआ                           | 88   |
| रुप्य              | रूप्यक        | चादीका बना                         | 038  |
| रुपय, रुप्पि       | रौप्यक        | रुपया                              | ४३५  |
| <b>*रुंभित्ता</b>  | रुन्ध्वा      | रोककर                              | ४३४  |
| रुयग्              | <b>च्द</b> न  | रोना                               | १४४  |
| रुहिर              | <b>रुचि</b> र | रक्त, खून                          | १६६  |
| रूव                | रूप           | वर्ण                               | ₹ १  |
| रूवत्थ             | रूपस्थ        | एक प्रकारका ध्यान                  | ४५८  |
| रूवविजय            | रूपवर्जित     | रूपातीत धर्मध्यानका एक भेद         | ४५८  |
| रूवि               | रूपी          | मूर्तिक                            | १६   |
| रेवई               | रेवती         | चौथे अगमें प्रसिद्ध रानी           | प्र३ |
| रेह                | रेफ, रेखा     | रकार, पंक्ति, श्रेणि               | ४६५  |
| रेहा               | रेखा          | चिह्न विशेष, लकीर                  | ४७०  |
| रोड                | द्ररिद्र      | निर्धन                             | २३५  |
| रोम                | रोम           | बाल, केश                           | २३०  |
| रोय                | रोग           | बीमारी                             | १८६  |
| <b>*रोवंत</b>      | रुदन्         | रोता हुआ                           | १६५  |
| रोसाइट्ड           | रोषाविष्ट     | क्रोधित                            | १४५  |
| रोहरा              | रोघन          | रोकना, अटकाना                      | १८१  |
| रोहिगी             | रोहिगी        | एक नक्षत्र                         | ३६३  |
| <b></b> ব্যালিষ্   | रजिस          | राग-युक्त                          | १४३  |
|                    |               | ल                                  | •    |
| त्तउडि             | लकुटि         | लकड़ी                              | ७५   |
| लक्ख               | लच्           | लाख संख्या `                       | १७७  |
| लक्बग्             | लच् <b>ण</b>  | चिह्न विशेष                        | २६३  |
| लग्ग               | लग्न          | मेष आदि राशिका उदय                 | 387  |
| लच्छी              | लक्ष्मी       | सम्पत्ति, वैभव                     | ५१०  |
| लच्छीहर            | लक्ष्मीधर     | ,<br>लक्ष्मीका घारक, वासुदेव       | *X8X |
| <b>*ल</b> ज्जि एजि | लजनीय         | लज्जाके योग्य                      | ७७   |
| लिख                | लब्धि         | क्षयोपराम विशेष, यौगिक शक्ति,ऋद्धि | ५२६  |
| <b>#लद्</b> धूगा   | लब्ध्वा       | प्राप्त करके                       | 823  |
| ललार               | ललाट          | मस्तक, भाल                         | ४६२  |

#### वसुनन्दि-श्रावकाचार

| लहिऊग              | लब्ध्वा        | पाकर                          | २६६        |
|--------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| लावण्ग             | लावएय          | सौन्दर्य                      | ४८६        |
| लाह                | लाभ            | प्राप्ति, नफा, फायदा          | २७६        |
| लाहच               | লাঘৰ           | लघुता                         | ५४३        |
| <b>*लिहाविऊ</b> ग  | लिखाप्य        | लिखकर                         | ३५५        |
| लुद्धय             | लुब्धक         | भील                           | <b>5</b> 2 |
| लेव                | लेप            | लेपन, द्रव्य                  | ४८३        |
| लोइय               | लौकिक          | सासारिक                       | 50         |
| लोग                | लोक            | भुवन                          | 53         |
| लोच                | लौंच           | लोचना, केशोका उखाडना          | ३१०        |
| लोय                | लोक            | विष्टप, ससार                  | ६५         |
| लोयग्ग             | लोकाग्र        | लोक-शिखर                      | ५३६        |
| लोयायास            | लोकाकाश        | जीवादि द्रव्योके रहनेका स्थान | 28         |
| लोह                | लोभ            | एक कषाय                       | ६०         |
| लोहंड              | लौह + ऋंड      | लोहेका गोला                   | १३८        |
| लंकेस              | लकेश           | रावण                          | १३१        |
| <b>*लंघित्ता</b>   | लच्चयित्वा     | उल्लंघन करके                  | १४३        |
| लंछग               | लाछन           | चिह्न                         | १७६        |
|                    | •              | -                             | • "        |
|                    |                | च                             |            |
| वइतरणी             | वैतरणी         | नरककी नदी                     | १६१        |
| वउल                | वकुल           | वृक्ष-विशेष                   | ४३१        |
| †वक्खमारा          | वक्ष्यमाण      | आगे कहा जानेवाला              | 828        |
| वग                 | वक, वृक        | एक मास-भक्षी राजा, भेड़िया    | १२७        |
| वचिजोग             | वचोयोग         | वचन-योग                       | <b>433</b> |
| वच्छ्रह            | वात्सल्य       | अनुराग, प्रेम                 | <b>४</b> द |
| वज्ज               | বজ             | एक अस्त्र विशेष, हीरकमणि      | १६६        |
| वज्ज               | वाद्य          | एक बाजा                       | २५३        |
| वज्जकुमार          | वज्रकुमार      | एक राजकुमार                   | xx         |
| वज्जग              | वर्जन          | परित्याग                      | २०७        |
| वज्जसरीरसंहण्ण     | वज्ररारीरसंहनन | वज्रमय शरीर सहनन              | २६२        |
| वज्जाउह            | वज्रायुध       | इन्द्र                        | 285        |
| <b>*व</b> जिज्ञश्र | वर्ज्य         | छोड़कर                        | 3          |
| विजय               | वर्जित         | रहित                          | 6          |
| विज्जिक्रण         | वर्जियित्वा    | छोड़कर                        | 328        |
| वट्ट               | वृत्त          | गोल                           | 2,3€       |
| वष्ट्रग            | वर्तना         | प्रतिक्षण बदलना               | <b>२</b> ० |
| वड •               | <b>ਕ</b> ਣ     | बड़का पेड़                    | ५्द        |
| वडाग्र             | <b>पताका</b> र | घ्वजा                         | 38.8       |
| वडिलिय             | पट्छित         | पटलोंसे युक्त                 | 800        |
| वण्या              | वर्ष           | रूप                           | 604        |
| वणक्फइ             | वन्स्पति       | लता, गुल्मादि                 | १२         |
|                    |                |                               |            |

१२

|                        | <b>স</b>       | कित-शब्द-संग्रह                         | २११   |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------|
| विगिगसुदा              | विश्विसुता     | वैरय-पुत्री                             | ५२    |
| ∫ वण्गित्र<br>े वण्गिय | वर्गित         | जिसका वर्णन किया गया हो                 | 83    |
| वत्ति                  | वर्त्ति        | बत्ती                                   | ४३८   |
| वस्थ                   | वस्त्र         | कपड़ा                                   | २७१   |
| वस्थंग                 | वस्त्राग       | एक कल्पवृक्ष                            | २५१   |
| वत्थदुम '              | वस्त्रद्वम     | वस्त्र-दाता, वस्त्र देनेवाला कल्पवृक्ष  | २५६   |
| वत्थहर                 | वस्त्रधर       | वस्त्रका घारक                           | २६१   |
| व <sup>प</sup> प       | वता, बाप       | बोनेवाला, पिता                          | १०४   |
| ∫ वराडय<br>े वरालय     | <b>ं</b> वराटक | कौड़ी                                   | ३८४   |
| वय                     | व्रत           | नियम, त्याग                             | २४    |
| वयग्                   | वचन            | वचन, वाणी                               | २१०ं  |
| वयग                    | बदन            | मुख                                     | ४६८   |
| वयसावय                 | व्रतिकश्रावक   | द्वितीय प्रतिमाधारी •                   | २०६   |
| वलइय                   | वलियत          | वलयाकार, वलयको प्राप्त                  | ४७०   |
| ववहार                  | व्यवहार        | एकनय, आचरण, व्यापार                     | २१    |
| वसग्                   | वसन            | निवास                                   | १२५   |
| वसित्त                 | वशिख           | वशमे करनेवाली ऋद्धिं                    | प्र१३ |
| वसुर्गंदि              | वसुनन्दि       | प्रस्तुत ग्रन्थके निर्माता आचार्यका नाम | 38%   |
| वसुदेव                 | वसुदेव         | कृष्णके पिता                            | ३४८   |
| वसंगद                  | वशगत           | वशको प्राप्त                            | ७७    |
| वामदिद्वी              | वामदृष्टि      | <b>गिथ्यादृ</b> ष्टि                    | २४६   |
| वाउ                    | वायु           | प <b>वन</b>                             | १२    |
| वचित्र                 | वाचिक          | वचन-सम्बन्धी                            | २२६   |
| वायग                   | वाचन           | सूत्रपाठ, वाचना                         | २=४   |
| वायर                   | बादर           | स्थूल                                   | १३    |
| वायरलोह                | बादर-लोभ       | नवम गुणस्थानका नाम                      | ४२२   |
| वायस्                  | <b>चायस</b>    | काक                                     | १६६   |
| वारवई                  | द्वारावती      | कृष्णपुरी                               | 388   |
| वारस                   | द्वादश         | बारह                                    | 300   |
| वारसी                  | द्वादशी        | तिथि-विशेष                              | 300   |
| वारिसेग                | वारिषेग्र      | श्रेणिक-पुत्र                           | ५४    |
| वालुय                  | बाछका          | रेत                                     | १६६   |
| वालुप्पहा .            | बालुप्रभा      | नरक-भूमि                                | १७२   |
| वाबत्तरि               | द्वासप्त ति    | बहत्तर                                  | ४३४   |
| वाविय                  | <b>उ</b> स     | बोया गया                                | 288   |
| वावी                   | वापी           | बावड़ी                                  | ४०१   |
| वास, वस्स              | वर्ष           | साल, संवत्सर                            | ३६३   |
| वासिय                  | वासित          | सुगन्धित                                | ४०४   |
| वास्                   | वासि           | वसूला                                   | २७६.  |
| वासुदेव                | वासुदेव        | कृष्ण                                   | 388   |

| वासुपुज             | वासुपूज्य    | बारहवे तीर्थं कर                   | ३६४     |
|---------------------|--------------|------------------------------------|---------|
| वाहरा।<br>वाहरा।    | वाहन         | सवारी                              | 838     |
| वाहि<br>वाहि        | व्याधि       | शारीरिक रोग                        | २३६     |
| नार्ष्<br>विद्रश्र  | द्वितीय      | दूसरा                              | ३१०     |
| विडग                | द्विगुगा     | दुगुना                             | 348     |
| विडल                | विपुल        | अधिक, बहुत                         | ३६५     |
| वि <b>उलगि</b> रि   | विपुलगिरि    | विपुलाचल                           | ३       |
| विउव्वरा            | विगूर्वेगा   | विकिया                             | ५१२     |
| ( विस्रोग           | वियोग        | विछुडना                            | ३१, १७८ |
| र् वित्रोय          | ાંચુત્રાન    | . 1,90 11                          | , .     |
| विकत्तरा            | विकर्तन      | कतरना                              | ६२      |
| विक्कय              | विक्रय       | बेचना                              | २१३     |
| विकिंचण             | व्याकुंचन    | विवेचन, दूर करना                   | ३३६     |
| विचिट्ठ             | विचेष्ट      | नाना चेष्टाऍ                       | ७१      |
| विजय                | विनय         | कल्पातीत विमान-विशेष               | ४६२     |
| विजइश्र             | विजयी        | विजेता                             | 838.    |
| विंजग               | व्यञ्जन      | वर्ण, अक्षर, पकवान, मशा आदि चिह्न, | ४३४     |
| विज्ञा              | विद्या       | शास्त्र-ज्ञान                      | ३३४     |
| विज्ञाविच           | वै यावृत्य   | सेवा-शुश्रूषा                      | ३४६     |
| विग्रत्र            | विनय         | नम्प्रता, भिवत                     | 398     |
| विणिवाय             | विनिपात      | विनाश, प्रणिपात                    | ७३      |
| विगीय               | विनीत        | नम्प्र, विनय-युक्त                 | २६३     |
| <b>*वि</b> णेऊण     | विनीय        | व्यतीत कर                          | ४०६     |
| विणोय               | विनोद        | मनोरजन                             | 30%     |
| विण्णाग             | विज्ञान      | विशेष ज्ञान                        | २२४     |
| विण्हु              | विष्णु       | कृष्ण, देवता विशेष                 | ጸጸ      |
| वितय                | वितत         | वाद्यका स्वर विशेष                 | २५३     |
| *वित्थारिऊग्        | विस्तरियत्वा | विस्तार करके                       | २५७     |
| विदण्सा             | विप्र        | जानकार                             | ३८८     |
| विदिय               | द्वितीय      | दूसरा                              | २१८     |
| विदिस               | विदिग्       | विदिशा                             | २१४     |
| विप्प               | विप्र        | ब्राह्मण                           | 4۶      |
| विपग्रोय            | विप्रयोग     | वियोग                              | २६५     |
| †विप्फुरंत          | विस्फुरन्त   | स्फुरायमान                         | ४५६     |
| विब्सम              | विभ्रम       | विलास, विपरीत ज्ञान                | ४१४     |
| विभिय               | विस्मित      | चित्त-भ्रम, आश्चर्यको प्राप्त      | ४६५     |
| विरयाविरय           | विरताविरत    | संयतासंयत                          | २६४     |
| विरहे               | विरह         | वियोग                              | २५      |
| विल <del>ुप</del> ख | विलद्ध       | लज्जित                             | ११७     |
| 😗 †विलवमाण्         | 1            |                                    | २०१     |
| विलप्यमाण           | विलपमान      | विलाप करता हुआ                     | १६३     |

|                      | য়া           | कृत-शब्द-संग्रह                            | <b>२</b> १३ |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>श्विमग्गित्ता</b> | विमार्गयित्वा | अन्वेषण करके                               | २२६         |
| विमाण्पंती           | विमानपंक्ति   | विमानोंकी श्रेणी                           | <i>७७</i> इ |
| विमुक्क              | विमुक्त       | छूटा हुआ                                   | ৩           |
| विम्हन्त्र           | विस्मय        | ू<br>आस्चर्य                               | 5           |
| विवज्जिय             | विवर्िजत      | रहित                                       | ሂ           |
| विवरीय               | विपरीत        | उलटा                                       | ४०          |
| विविहः •             | विविध         | नाना प्रकार                                | २५७         |
| वियक्खग              | विचच्ग्       | बुद्धिमान्                                 | १३१         |
| वियह                 | विदग्ध        | चतुर, निपुण                                | ५,४७        |
| वियप्पय              | विकल्प        | भेद                                        | 308         |
| *वियष्पिऊग्          | विकल्प्य      | विकल्प करके                                | ४६०         |
| वियत्तिंदिय          | विकलेन्द्रिय  | द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव | १७८         |
| वियार                | विकार         | विकृत भाव                                  | ४१४         |
| वियोय                | वियोग         | विछोह                                      | १८३         |
| विलित्त              | विलिप्त       | अत्यन्त लिप्त •                            | ४०३         |
| विलोयग्              | विलोकन        | देखना                                      | 35          |
| विल्ल                | विल्व         | वेलफल                                      | 888         |
| विस                  | विष           | हलाहल, जहर                                 | ६५          |
| विसण्                | व्यसन         | बुरी आदत                                   | १३२         |
| विसय                 | विषय          | गोचर-योग्य                                 | २६          |
| विसहर                | विषधर         | सर्प                                       | २४३         |
| विसात्र              | विषाद         | रज, खेद                                    | 3           |
| विसुद्ध              | विशुद्ध       | अत्यन्त शुद्ध                              | ३८२         |
| विसुद्धमाण           | विशुध्यमान    | विशुद्ध होता हुआ                           | ४१६         |
| ∫ विसोहि             | विशोधि        | विशु <i>द्ध</i>                            | χο          |
| ्रे विसोही           |               | •                                          | ५२०         |
| विस्सास              | विश्वास       | प्रतीति                                    | ६४          |
| विहव                 | विभव          | समृद्धि                                    | ४२१         |
| विद्याग्             | विधान         | निर्देश                                    | २३२         |
| <b>*विहरिऊ</b> ण     | विद्धत्य      | विहार करके                                 | ४२८         |
| विहि                 | <u> </u>      | रीति                                       | ३७६         |
| वीचि                 | बीचि          | तरंग                                       | ६१          |
| वीगा                 | वीगा          | वाद्य-विशेष                                | ४१३         |
| वीभच्छ               | वीभत्स        | भयानक                                      | <b>5</b> X  |
| वीया                 | द्वितीया      | दोज, दूसरी तिथि                            | ३६८         |
| वीरचरिया             | वीरचर्या      | सिह-वृत्तिसे गोचरी करना                    | ३१२         |
| वीरिय                | वीर्य<br>~०   | बल, पराऋम                                  | ४२७         |
| वीस                  | विंशति        | बीस                                        | १७४         |
| वीसरिय               | विस्मृत       | भूला हुआ ू '                               | • २१०       |
| <u>बुङ्</u> गा       | <b>बुडन्</b>  | डूबना, डुबकी लगाना                         | ४०१         |
| बुह्                 | <b>बृद्ध</b>  | बूढ़ा                                      | ३२४         |
| बुब्बुय              | बुद्बुद       | बबूला                                      | 338         |
| २८                   |               |                                            |             |

| ∫ वेइ                             | वेदी                     | वेदिका                                  |                     |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| वेइय                              | वेदिका                   |                                         | Rox                 |
| वेज <b>यं</b> त                   | वैजयन्त                  | गोलाकृति उच्च भूमिका<br>विमान विशेष     | ४०१                 |
| ∗वेढिऊग्।                         | वेष्टियत्वा              | विष्टित करके                            | ४६२                 |
| <sup>*</sup> ना७७७<br>वेदगसिंद्टी | वेदकसम्यग्दृष्टि         |                                         | <i>ব</i> ও १        |
| अप्राचादहा<br>*वेद्त              | वेदयन्                   | क्षायोपशमिक-सम्यक्तवी                   | ५१६                 |
| <sup>कृ</sup> प्यप्ता<br>वेयगीय   | वेदनीय                   | अनुभव करता हुआ                          | ४२३                 |
| वेर<br>वेर                        | वैर                      | एक कर्म                                 | ४२६                 |
| वेरगा                             | वैराग्य                  | विरोध, शत्रुता                          | १७०                 |
| ∫ वेसा                            |                          | उदासीनता                                | २६७                 |
| ् वे <b>स्सा</b>                  | वेश्या                   | बाजारू स्त्री                           | १६४                 |
| वोसरण                             | न्युत्सर्जन              | -6                                      | 2 2                 |
| यंच्य <b>ा</b>                    | न्युत्तजन<br>वचन         | परित्याग                                | २७१                 |
| वंजग्र                            |                          | छलना                                    | 37                  |
| वंजग्पज्जाय                       | व्यञ्जन<br><del></del> - | वर्गा, चिह्न, पकवान                     | ₹%                  |
| वंद्<br>वंद                       | व्यंजनपर्याय<br>चन्य     | स्थूल पर्याय                            | <b>ર</b> ૬          |
| पप्<br>संबन्ध                     | <b>बृ</b> न्द            | समूह                                    | 338                 |
| वंद्गा                            | वन्दना                   | { वन्दना                                | २७५, ३८५            |
| वंदणमाला<br>वंभ                   | वदनमाला                  | (                                       | ٠ ٠ ٠, ٩ ٠ ٠        |
| वंभण्                             | ब्रह्म                   | आत्म स्वरूप                             | в                   |
| वंभयारी                           | ब्राह्मण                 | विप्र, द्विज                            | દ ૩                 |
| वंस<br>वंस                        | ब्रह्मचारी<br>           | कामनियही                                | २९७                 |
| वस                                | वंश                      | कुल, गोत्र, अन्वय                       | ४१३                 |
| •                                 |                          | स                                       |                     |
| सइ                                | सकृत्                    | एक वार                                  | 3 - 3               |
| <b>*सई</b> ऊण                     | शयित्वा                  | सो कर                                   | ₹ 0 B               |
| सक                                | शक                       | इन्द्र                                  | २८६                 |
| सकर                               | शर्करा                   | वालु, शक्कर                             | 606                 |
| सकरपह                             | शर्कराप्रभा              | दूसरी नरक भूमि                          | २ <b>६१</b>         |
| सक्खिय                            | साद्मिक                  | गवाह                                    | <b>१७२</b><br>১ – ১ |
| सग                                | स्वक                     | अपना                                    | स् <b>द</b> ३       |
| सर्ग                              | स्वर्ग                   | देवलोक                                  | २१७                 |
| ∫ सगिह                            |                          |                                         | 388                 |
| े संघर                            | स्वग्रह                  | अपना घर                                 | २७१, १८७            |
| सच                                | सत्य                     | यथार्थ                                  | २१०                 |
| सचित्त                            | सचित्त                   | जीव-युक्त                               |                     |
| सचित्तपूजा                        | सचित्तपूजा               | सचित्तं द्रव्यसे पूजन या चेतनकी पूजा    | 668                 |
| सिचित्र                           | सचित्त                   | जीव युक्त                               | 333                 |
| सर्जण                             | स्वजन '                  | <b>कुटुम्बी</b>                         | * ° 6<br>& 6        |
| सज्जग                             | 'सज्जन                   | सत्पु रुष                               | ६०<br>३८४           |
| स्रजोगिकेवलिजिग                   | सयोगकेवलिजिन             | तेरहवें गुणस्थानवत्तीं जिनेन्द्र अरहन्त |                     |
| े सण्गा                           | संशा                     | चैतन्य, होश, आहारादिकी वांछा            | ४२५                 |
|                                   | •                        | a second and                            | ७३                  |
|                                   |                          |                                         |                     |

|                 |              | प्राकृत-शब्द-संग्रह                | <b>२</b> १ |
|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|
| सत्त            | ∫ सप्त       | सात                                | १७'        |
|                 | े सत्व       | बल, जीव                            | ३४         |
| ∫ सत्तमि        | सतमी         | तिथि विशेष                         | २८         |
| । सत्तमी        | ज्यमा        | ाताच ।वसव                          | ३६         |
| सत्तरस          | सप्तदश       | सत्तरह                             | १७१        |
| सत्ति           | { शक्ति      | ∫ आयुध विशेष                       | १४१        |
| •               | रेगक         | र् सामर्थ्य                        | १२०        |
| सत्तु           | যান্ত্র      | वैरी                               | २७१        |
| सत्थ            | शास्त्र      | ग्रन्थ                             | 338        |
| सदद             | सतत          | निरन्तर                            | ११४        |
| सइ              | शब्द         | अक्षर, आलाप                        | ४१३        |
| सद्हग           | श्रद्धान     | <b>वृढ-</b> प्रतीति                | १५         |
| <b>*सद्हमाण</b> | श्रद्धात्    |                                    | ٠<br>٢     |
| सदहंत           | श्रद्ध धन्त  | श्रद्धान करता हुआ                  | ११         |
| सद्दाउल         | शब्दाकुल     | शब्दसे व्याप्त •                   | 8=8        |
| सद्धा           | श्रद्धा      | विश्वास                            | २२३        |
| संघग            | सघन          | धन <i>-</i> युक्त                  | १५४        |
| समग्ग           | सम्प्र       | सम्पूर्ण                           | 853        |
| समचडरस्स        | समचतुरस      | सुन्दर संस्थान आकार '              | 338        |
| समचडरस्ससंठाण   | समचतुरस      | संस्थान प्रथम संस्थानका नाम        | २६२        |
| समज्जिय         | समर्जित      | उपाजित                             | 388        |
| समप्पह          | समप्रभ       | समान प्रभावाले                     | २५६        |
| समभिभूग्र       | सममिभूत      | अत्यन्त पराभूत                     | १६१        |
| समय             | समय          | परमागम, क्षण                       | e          |
| समवसरण          | समवसरग्      | तीर्थकरोकी सभाविशेष                | ४७३        |
| सम्म            | सम्यक्       | सम्यक्त्व                          | ४३६        |
| सम्मत्त         | सम्यक्त्व    | सम्यग्दर्शन                        | ५०         |
| सम्मदिट्टी      | सम्यग्दृष्टि | सम्यक्त्वी                         | ५ ६        |
| समासत्रो        | समासतः       | स <b>ँ</b> क्षेपसे °               | 288        |
| समाहि           | समाधि        | ध्यानावस्था                        | ४३४        |
| सम्माग्         | सन्मान       | प्रतिष्ठा                          | 308        |
| समुग्घाय        | समुद्धात     | आत्मप्रदेशो का शरीरसे बाहिर निकलना | ५२५        |
| समुद्           | समुद्र       | सागर                               | ६१         |
| समुद्दिट्ठ      | समुद्दिष्ट   | कहा हुआ                            | ' የ ሃ      |
| समुष्पत्ति      | समुत्पत्ति   | पैदायश                             | १८=        |
| समुवइट्ठ        | समुपविष्ट    | बैठा हुआ                           | ३०३        |
| सपएस            | सप्रदेश      | प्रदेश <b>यु</b> न्त               | 78         |
| सप्प            | सर्प         | ूंसाँप<br>-                        | ६५         |
| सप्पि           | सर्पि        | -<br>घी                            | ४५४        |
| सन्भाव          | सद्भाव       | तदाकार, भद्रता                     | <b>२</b> इ |
| समाग्           | समान         | तुल्य                              | २६६        |
| सय              | श्रत         | सौ                                 | 32         |

| सयं               | स्वय           | आप, खुद                            | ४०४         |
|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| सयल               | सकल            | सम्पूर्ण                           | १७          |
| सयवत्त            | शतपत्र         | कमल                                | ४२६         |
| सया               | सदा            | नित्य                              | 3 5         |
| सयसहस्स           | शतसहस्त        | लाख                                | १७१         |
| सयास              | सकास           | समीप                               | ३०८         |
| सर                | सर.            | सरोवर                              | 86          |
| सरग               | शरण            | आश्रय                              | ६२          |
| <b>*सर्रि</b> ऊग् | स्वा           | जाकर                               | ५१६         |
| सरिस              | सदृश           | समान                               | <b>5</b> X  |
| सरिसव             | सर्पप          | सरसो                               | 658         |
| सरूव              | स्वरूप         | लक्षण, अपना रूप                    | ३१, ३४५     |
| संलायपुरुष '      | शलाकापुरुष     | प्रसिद्ध महापुरुप                  | ४२२         |
| सलिल              | सलिल           | जल                                 | ६१          |
| सरलेखग            | सहलेखना        | काय-कषायको क्वश करना               | २७२         |
| सवत्त             | सपत            | शत्रु, प्रतिपक्षी                  | ४६१         |
| सवह               | शपथ            | सौगध, प्रतिज्ञा                    | ६७          |
| सन्व              | सर्व           | समस्त                              | ४६          |
| सव्वग             | सर्वग          | मर्व <b>व्या</b> प्त               | 210 2       |
| सन्वगत            | सर्वेगत        | मपण्या था                          | ३७, ३       |
| सन्वंग            | सर्वोङ्ग       | सर्वशरीरमे व्याप्त                 | १०२         |
| सन्वत्थसिद्धि     | सर्वार्थसिद्धि | सर्वार्थसिद्धि नामक कल्पातीत विमान | ४६२         |
| ‡सन्वत्थः         | सर्वेत्र       | सर्व स्थानपर                       | २२६         |
| ‡सव्वद्।          | सर्वेदा        | सदाकाल                             | २६७         |
| सन्बस्स           | सर्वस्त्र      | सर्वधन                             | 58          |
| सन्वोसहि          | सर्वीषधि       | एक ऋद्धिविशेष                      | 386         |
| सविवाग            | सविपाक         | फल देनेवाली निर्जरा                | ४३          |
| सविसेस            | सविशेष         | विशेषना-युक्त                      | ६२          |
| ससमय              | स्वसमय         | अपना सिद्धान्त                     | ४४०         |
| ससंक              | शशाङ्क         | चन्द्रमा                           | ३३२         |
| ससंवेय            | ससंवेग         | सवेग-सहित                          | २७५         |
| ससि               | शशि            | चन्द्र                             | <b>४</b> २६ |
| सहरा              | सहन            | सहना                               | १८१         |
| सहस्स             | सहस्र          | हजार                               | ६५          |
| सहाव              | स्वभाव         | प्रकृति                            | 860         |
| साइंय             | स्वाद्य        | आस्वादन योग्य                      | २३४         |
| सामएग्            | सामान्य        | विशेषता-रहित                       | ३३५         |
| सामाइय            | सामायिक        | एक नियम, वृत विशेष                 | 8           |
| सामि              | स्वामी         | अधिपति                             | 60          |
| सामित्त           | स्वामित्व      | आधिपत्य                            | ४६          |
| सायर              | सागर           | मापविशेष, एक माप                   | १७५         |
| सायरोपम           | सागरोपम        | अलौकिक माप-विशेष                   | १७३         |
|                   |                |                                    |             |

|             |                 | प्राकृत-शब्द-संग्रह                      | ર <b>१</b> ७ |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| सायार       | ∫ सागार         | गृहस्थ                                   | ₹            |
| वापार       | े साकार         | आकारवान <u>्</u>                         | ३५३          |
| साय         | स्वाद्य         | आस्वाद-योग्य                             | २६१          |
| सारीर       | शारीर           | शारीरिक                                  | १७६          |
| सारमेथ      | सारमेय          | कु <b>त्ता</b>                           | १७१          |
| सालि        | शालि            | धान्य-विशेष                              | ४३०          |
| सावग्र      | <b>े</b> श्रावक | व्रतीगृहस्थ                              | ५७           |
| सावय        | श्रापद          | मास-भक्षी जानवर                          | ५८           |
| सावज्ज      | सावद्य          | सदोष                                     | २६१          |
| सासग्       | सासादन          | दूसरा गुणस्थान                           | ४४           |
| साहग        | साधन            | हेतु                                     | ४६           |
| साहिय       | साधिक           | नुछ अधिक                                 | १७४          |
| साहु        | साधु            | <b>गु</b> नि                             | २३१          |
| सिक्खावय    | शिचात्रत        | मुनि शिक्षा देनेवाले व्रत                | २०७          |
| सिक्खावण    | शिचापन          | शिक्षण, सिखाना                           | २५४          |
| सिग्घ       | शीघ             | जल्दी                                    | ३०४          |
| सिट्ड       | शिष्ट           | सभ्य                                     | 3            |
| सिंदुवार    | सिन्दुवार       | सिन्दुवार, वृक्ष-विशेष, निर्गुंडीका पेड़ | ४३१          |
| सिद्ध       | सिद्ध           | मुक्त                                    | 88           |
| सिद्धन्त    | सिद्धान्त       | सिद्धान्त, परमागम                        | ५४२          |
| सिद्धत्थ    | सिद्धार्थ       | सरसो                                     | ४२१          |
| सिद्धिसोक्ख | सिद्धि सौ ख्य   | मोक्ष-सुख                                | ३७४          |
| सिय         | सित             | <b>रवेत</b>                              | ४०६          |
| सियपंचमी    | सितपंचमी        | शुक्लपक्षीय पचमी तिथि                    | ३५३          |
| सियायवत्त   | सितातपत्र       | रवेत-छत्र                                | ४०४          |
| सिर         | शिर             | मस्तक                                    | ६५७          |
| सिरि        | श्री            | लक्ष्मी                                  | ४६६          |
| सिरिखंड     | श्रीखंड         | चन्दन–विशेष                              | ४०३          |
| सिरिगंदि    | श्रीनन्दि       | आचार्य-विशेष                             | ४४२          |
| सिरिभूइ     | श्रीभूति        | एक आचार्यका नाम                          | १३०          |
| सिला        | <u>খিলা</u>     | चट्टान                                   | १ू५२         |
| सिल्हारस    | शिलारस          | शिलाजीत                                  | ४३८          |
| सिस्स       | शिष्य           | अन्तेवासी, दीक्षित                       | ४४३          |
| सिसिर       | शिशिर           | शीतल, ऋतु विशेष                          | ४२५          |
| सिसु        | शिशु            | बच्चा                                    | ६७           |
| सिहर        | शिखर            | चोटी, अग्रभाग                            | ४६३          |
| सिहा        | शिखा            | ज्वाला, चोटी                             | 35४          |
| सिहामिए।    | शिखामिण         | मस्तक-मिगा                               | २३८          |
| सिंहासग     | सिंहासन         | सिहाक्रति आसन-विशेष                      | Yox          |
| ∫ सीउण्ह    | शीतोष्ण         | सर्दे-गर्म                               | 309          |
| र् सीदुण्ह  | Zumad           | त्रफ-गम                                  | १४०          |
| सीय         | शीत             | ठंडा                                     | ३इ६          |

|                         | शील                    | ब्रह्मचर्य         | 223           |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| सील                     | रा।ल<br>शीर्घ          | मस्तक<br>मस्तक     | 98            |
| सीस                     | शाप<br>∫ शुचि          | पवित्र             | 296           |
| सुइ                     | ) श्रुप्पि<br>) श्रुति | शास्त्र            | 3 6 6         |
| men                     | सुकथा                  | उत्तम कथा          | 800           |
| सुकहा                   | is<br>Territoria       | <u> </u>           | ५१≒           |
| सुक<br>सुक्रभाण         | गुक्तध्यान             | सर्वोत्तम ध्यान    | ५२४           |
| सुकंदुत्थ               | (देशी <b>श</b> ब्द)    | नील कमल            | 804           |
| सुक्ख                   | सौख्य                  | आनन्द              | ₹ <b>€</b> '9 |
| जुन्यः<br>सुक्खसम्पत्ति | सौख्यसम्पत्ति          | एक प्रत विशेष      | ३७१           |
| सुन्ज                   | सूर्य                  | रवि                | २५८           |
| सुद्दु                  | सुष्टु                 | उत्तम              | १४७           |
| सुणय                    | सुनय                   | सम्यक्नय           | ५ ४०          |
| सुण्ण                   | शून्य                  | खाली, रिक्त        | ४६५           |
| सुरागहर                 | र्श्रेत्यगृह           | सूना घर            | १००           |
| सुणिम्मल                | सुनिर्मल               | अतिपवित्र          | દ્            |
| सुत्त                   | सूत्र                  | परमागम, डोरा, धागा | २१७           |
| सुत्तहार                | . सूत्रधार             | मुख्य पात्र        | ४०८           |
| सुत्ताणुवीचि            | सूत्रानुवीचि           | शास्त्रानुमारी वचन | ३०७           |
| सुत्तुट्ठिय             | सुप्तोदियत             | सोकरके उठा हुआ     | ४६८           |
| सुत्तत्थ                | सूत्रार्थे             | सूत्रका अर्थ       | 3             |
| सुद्द्ठी                | सुदृष्टि               | सम्यग्दृष्टि       | 38.5          |
| सुद्ध                   | शुद्ध                  | राग-द्वेषरहित      | ५१            |
| सुपक                    | सुपक्व                 | उत्तम पका हुआ      | 669           |
| सुप्पसिद्ध              | सुप्रसिद्ध             | प्रक्यात           | 5             |
| सुब्भ                   | গুস                    | उज्ज्वल            | 17. 4 5       |
| <b>#सुमरावि</b> ऊण्     | स्मारियत्वा            | स्मररा कराकर       | १७०           |
| सुमिग्                  | स्वप्न                 | स्वप्न             | 338           |
| सुय                     | ∫ श्रुत                | शास्त्र-ज्ञान      | ३८०           |
|                         | ( सुत                  | पुत्र              | '૭ ૬          |
| सुर्यंदेवी              | श्रुतदेवी              | सरस्वती            | १ ३ ह         |
| सुयंघ                   | सुगंघ                  | खुशवू              | 358           |
| सुरतरु                  | सुरतरु                 | कल्पवृक्ष          | 388           |
| सुरवइ                   | सुरपति                 | इन्द्र             | ?             |
| सुरहि                   | सुरभि                  | सुगध               | ४२६           |
| सुरा                    | <b>सुरा</b>            | मदिरा              | 'ড় হ         |
| सुरिंद                  | सुरेन्द्र:             | देवोका स्वामी      | १८=           |
| सुवर्द्धय               | सुप्रतिष्ठक            | सांथिया            | 600           |
|                         | ∫ सुवर्ण               | सोना               | ४२५           |
| सुवग्ग                  | रे सौवर्ण्य            | सुवर्णमय           | ४३४           |
| सुसिर                   | <b>स्</b> षिर          | एक स्वर विशेष      | २५३           |
|                         | •                      |                    | 124           |

|                              | ঘ                  | कृत-शब्द- <del>सं</del> ग्रह       | <b>२</b> १९        |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| सुह                          | ∫ शुभ              | अच्छा                              | ३६                 |
| 20                           | ी सुख              | आनन्द                              | १५७                |
| सुहग                         | सुभग               | दूसरोका प्यारा                     | 737                |
| सुहजोय                       | शुभयोग             | पुण्यवर्धक योग                     | ३२६                |
| ∫ सुहम                       |                    | _                                  |                    |
| े सुहुम                      | सूक्ष्म            | दृष्टि-अगोचर                       | प्रय, प्रय         |
| सुहावह                       | • सुखावह           | सुखदायक                            | ३३३                |
| सुहुमलोह                     | सूक्ष्मलोभ         | अत्यन्त क्षीण लोभ                  | ४२३                |
| सुहुमसंपराय                  | सूक्ष्मसाम्पराय    | दशवे गुणस्थानका नाम                | <b>४</b> २३        |
| सुहुमसुहुम                   | स्दम-स्दम          | अतिसूक्ष्म                         | ४१५                |
| सुहोवयोग                     | ग्रुभोपयोग         | पुण्य-वर्धक योग                    | ४०                 |
| सुई                          | स्र्रति            | प्रसूति                            | २६४                |
| सूर                          | शूर                | वीर                                | ૨૫                 |
| स्ल                          | शूल                | पीड़ा                              | 308                |
| सेश्र                        | <b>रवेद</b> ं      | पसीना 🤋                            | 5                  |
| सेंढि                        | <b>े श्वेत</b>     | उज्ज्वल                            |                    |
| साढ<br>से <b>णिय</b>         | श्रेगि             | पक्ति                              | १७१                |
| सार्थ -                      | श्रेग्पिक          | मगधराज, श्रेणिक बिम्बसार           | · **               |
| सेयकिरिया                    | सेकिकया            | सेकना                              | ३३८                |
| सेल<br>सेविग्र               | शैल<br>२०          | पर्वत                              | ४०६                |
|                              | सेवित              | सेया गया                           | १८८                |
| सेस<br>*सोऊग्र               | होष                | अवशेष                              | 35                 |
| <sup>क्र</sup> लाऊण<br>सोक्ख | श्रुत्वा           | सुनकर                              | १२१                |
| साग्ध                        | सौंख्य<br>े-       | आनन्द                              | . ४४               |
| सोय                          | शोक                | विषाद                              | १६५                |
| लाप                          | श्रोत्र            | कर्ण                               | ४००                |
| सोलह                         | षोडश<br>           | सोलह                               | ५०२                |
| सोवण्ण                       | सौवर्ग्य           | सुन्दर वर्गावाला, सोने-सा रंगयुक्त | 838                |
| सोहग्ग                       | सौभाग्य            | सुन्दर भाग्य                       | ४८३                |
| सोहरा                        | शोधन               | शोधना                              | 380                |
| सोहम्म                       | , सौधर्म           | प्रथम स्वर्ग                       | x3 F               |
| ∫ *सोहिऊग्<br>} सोहित्ता     | शोधयित्वा          | शोध कर                             | ३०५-५४८            |
| संक                          | शंका               | - सन्देह                           | Ę                  |
| संकप्प                       | संकल्प             | दृढ़ विचार                         | 7 8 3 9            |
| <b>*संक</b> प्पिऊग्          | संकल्प्य           | सकल्प करके                         | ३८४                |
| संख                          | शंख                | शख                                 | ४११                |
| संखा                         | संख्या             | गणना                               | १७५                |
| संखेव                        | <del>एं द</del> ोप | साररूप                             | १३४                |
| संखोय                        | <b>सं</b> चोभ      | हल-चल                              | 3.40<br>3.40       |
| संगह                         | सगत                | युक्ति-युक्त .                     |                    |
| संगाम                        | संग्राम            | युद्ध                              | २१ <i>६</i><br>४-• |
|                              | W-11-1             | <b>4.8</b>                         | ४८६                |

| संगीय                | सगीत                   | गायन                     | <b>૯૫</b> ૪     |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| संघाय                | संघात                  | समूह                     | 388             |
| संजम                 | सयम                    | यम-नियम                  | २२१             |
| संजुय                | संयुत                  | सयुक्त                   | २७७             |
| संजोय                | संयोग                  | सप्राप्ति                | হ ভ হ           |
| <b>*सं</b> ठाविऊग्   | संस्थाप्य              | स्थापन करके              | ४०८             |
| संगिह                | सन्निभ                 | सदृश                     | ४७२             |
| ∫ संतट्ठ<br>} संतत्त | संतप्त                 | अति सताप युक्त           | <b>१</b> 50-१05 |
| संताविय              | संतापित                | सताप युक्त               | १६१             |
| संथार                | <b>संस्</b> तर         | विस्तर                   | 360             |
| . <b>सं</b> देह      | सन्देह                 | शका                      | 56              |
| संघाण                | सन्धान                 | अचार                     | ४=              |
| संधिबन्ध             | सन्धिबन्ध              | एक वाद्य-विशेष           | ४१३             |
| संपण्या              | सैम्पन्न               | समाप्त                   | ३४⊏             |
| संपुण्ण              | सम्पूर्ण               | सम्यक् प्रकार पूर्ण      | ६६              |
| संपत्त               | सम्प्राप्त             | हस्तगत                   | १३१             |
| संपाविय              | . सप्लावित, सम्प्राप्य | ओत-प्रोत, अच्छी तरह पाकर | ४= ६            |
| संपुड                | संपुट                  | दो समान भागोका जोड़ना    | ×38             |
| -संपृडंग             | संपुटांग               | जुडा हुआ अग              | ગ્રુહ           |
| संभूसिऊण             | संभूष्य                | आभृषित होकर              | 335             |
| सम्मोह               | सम्मोह                 | मोहित करना               | 838             |
| संयोयज               | संयोगज                 | सयोग-जनित                | १०३             |
| संवच्छर              | संवत्सर                | वर्ष                     | १२५             |
| संवर                 | संवर                   | कर्मास्रव रोकना          | १०              |
| संवंरण               | संवरण                  | सकुचित                   | ४३२             |
| संवेश्र              | सवेग                   | वैराग्य                  | 38              |
| संसारत्थ             | <b>संसारस्थ</b>        | ससारी                    | ११              |
| संसित्त              | संसिक्त                | सिंचा हुआ, व्याप्त       | <b>4</b> =      |
| संसिय                | संश्रित                | आश्रित                   | २०२             |
| •                    |                        | ह                        |                 |
| <b>*हिए। ऊ</b> रा    | हत्वा                  | मार कर                   | ४२४             |
| हणु                  | हनु                    | ठोड़ी, दाढ़ी             | ४६१             |
| हत्थ                 | <b>ह</b> स्त           | हाथ                      | <b>≓3</b> ∉     |
| हथगापुर              | हस्तिनापुर             | प्राचीन पांडव-पुरी       | ४४              |
| <b>*हम्ममा</b> ण     | हन्यमान                | मारा जाता हुआ            | १५०             |
| हर                   | घर                     | घारण करना                | २६३             |
| <b>#हरिऊ</b> गा      | हत्वा                  | हर करके                  | १०२             |
| हरिय                 | हरित                   | हरा वर्ण                 | <b>78</b> X     |
| हिय                  | ∫ हित                  | भलाई                     | ३२७             |
| 1                    | े हत                   | हरा हुआ                  | ७३              |

|                        |                | प्राकृत-शब्द-संग्रह         | २२१     |
|------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| हियय<br>हिरग् <b>ण</b> | हृदय           | म्न                         | ४६८     |
|                        | हिरएय          | सोना, चादी                  | २१३     |
| हिंडं <b>त</b>         | हिंडन्त        | भूलता हुआ                   | १७७     |
| हिंडित                 | भ्रमित         | भ्रमण किया हुआ              | १३०     |
| हिंताल                 | हिन्ताल        | हिन्ताल वृक्षविशेष          | ४४०     |
| हुडुक                  | (देशी शब्द)    | वाद्य-विशेष                 | ४१२     |
| हुंडावसिवगी            | • हुडावसर्पिणी | काल-विशेष, जिसमे अनुचित एवं |         |
| ( ===                  |                | असंगत बातें भी होवें        | ३८४     |
| े हेड<br>हेड           | हेतु           | साधन                        | २६३, ३६ |
| होऊग                   | भूत्वा         | हो करके                     | 9 7 9   |

- \* इस चिह्नवाले संबंध बोधक कृदन्त शब्द है।
- † इस चिह्नवाले वर्तमान कृदन्त शब्द है।
- 🙏 इस चिह्नवाले अन्यय शब्द है।

## श्रावश्यक निवेदन-

मुक्ते इस संयह में कुछ प्रसिद्ध या प्रचलित विषयों के विरुद्ध भी लिखना पड़ा है वह केवल पाठकों की सुगमता के लिए ऐसा किया है। प्रन्थ में आये हुए शब्दों की अकारादि कम से तालिका दी गई है, साथमे उनका अर्थ भी। प्रन्थ गत अर्थ पहले और उसके अन्य अर्थ उसके पीछे दिये गये हैं।

## ऐतिहासिक-नाम-सूची

| ५२  |             | गा० न०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₽   | रुद्रदत्त   | <b>१</b> ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ሂ३  | रेवती       | λ´ź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४२  | लकेश (रावण) | १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ५४० | वज्रकुमार   | ųų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १२८ | वसुनन्दि    | ५ ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ሂሂ  | वसुदेव      | ३ € ⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५४२ | वारिषेण     | ሂሪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४४४ | वासुदेव     | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२७ | विष्णुकुमार | xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १२६ | श्रीनन्दि   | 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२६ | श्रीभूति    | १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२५ | श्रेणिक     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ₹           | <ul> <li>५२</li> <li>५३</li> <li>५२</li> <li>५२०</li> <li>१२०</li> <li>१२०</li> <li>१२०</li> <li>४४०</li> <li>१२०</li> <li>४४</li> <li>१४०</li> <li>१५०</li> <li>१५०</li> <li>१५४</li> <li>१५४</li> <li>१२०</li> <li< td=""></li<></ul> |

## भौगोलिक-नाम-सूची

| एकचकनगर          | १२७   |
|------------------|-------|
| चपानगरी          | प्रर  |
| ताम्प्रलिप्तनगरी | ሂሂ    |
| मथुरा            | ሂ३-ሂሂ |
| मागर्थ           | ४४    |
| राजगृह           | ४२    |
| रुद्रवरनगर       | ४३    |
| लंका             | १३१   |
| सामेत            | 833   |
| हस्तिनापुर       | 78    |

## व्रत-नाम-सूची

|                       | -       |
|-----------------------|---------|
| अश्विनीव्रत-विधान     | ३६६-३६७ |
| नन्दीश्वरपंक्ति-विधान | १७३-३७५ |
| पंचमी-विधान           | ३५३-३६२ |
| रोहिणी-विधान          | ३६३-३६५ |
| विमानपंक्ति-विधान     | ३७६-३७८ |
| सौख्यसंपत्ति-विधान    | ३६८-३७२ |
|                       |         |

## गाथानुक्रमणिका

| गाथाङ्क |                      | गाथाङ्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | अरुहाईण पडिम         | ४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १३५     | अलिय करेइ सवह        | • ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १६१     | अलिय ण जपणीय         | २१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १८      | अवसाणे पच धडा-       | <b>३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३३७     | असण पाण खाइम         | २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७१      | असि आ उसा सुवण्णा    | ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २३४     | असुरा वि क्ट्रुपावा  | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २५२     | अह कावि पावबहुला     | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३८४     | अहण भणइ तो भिक्ख     | ३०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६६      | अह तेवड तत्तं        | 3 ₹ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६४     | अह भुजइ परमहिल       | ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६४      | अहवा आगम-णोआ-        | ४५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २६६     | अहवा आगम-णोआ-        | ४७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्र२१   | अहवा कि कुणइ पुरा-   | २००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४७०     | अहवा जिणागमं पुत्थ-  | ३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३६३     | अहवा णाहि च वियप्पि- | ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४४२     | अहवा णिलाडदेसे       | ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५१३     | अह वेदगसिंद्ठी       | • ५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४६४     | अहिसेयफलेण णरो       | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ५२३     | अनोमुहुत्तकालेण      | ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६०     | अंतोमुहुत्तसेसा-     | ५३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २३६     | <b>সা</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६६     | आउ-कुल-जोणि-मग्गण    | • १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २६९     | आगमसत्थाइ लिहा-      | २३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १८७     | आगरसृद्धि च करेज्ज   | <b>አ</b> ጾጳ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३८      | आगासमेव खित्त        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ४१      | आयविल-णिव्वियडी      | २६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १०५     | आयविल-णिव्वियडी      | ३५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २१६     | आयास-फलिह-सणिह       | . ४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ę       | आरोविऊण सीसे         | ४१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ৬       | आसाढ-किनए फग्गु      | ३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २१६     | आमाढ कत्तिए फग्गुणे  | ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४०      | आसी मसमय-परसमय-      | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | *                    | शहाईण पडिम १३५ अलिय करेइ सवह १६१ अलिय ण जपणीय १६ अवसाणे पच घडा- ३३७ असण पाण खाइम ७१ अस्पा वि क्र्रुपावा २५२ अह कावि पावबहुला ३६४ अह कावि पावबहुला ३६४ अह कावि पावबहुला ३६४ अह तोवड तत्तं १६४ अह वा आगम-णोआ- ३६६ अहवा आगम-णोआ- ३६६ अहवा आगम-णोआ- ३६३ अहवा जिणागमं पुत्थ- ३६३ अहवा णाहि च वियप्पि- ४४२ अहवा णाहि च वियप्पि- ४४२ अहवा णाहि च वियप्पि- ४४२ अहवा णाहि च वियप्पि- ३६३ अह |

| आहरणगिहम्मि तओ        | ५०२                 | एदे कारणभूदा     | २२                 |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| आहरणवासियाहि          | ३०४                 | एदे महाणुभावा    | १३२                |
| आहारोसहसत्था-         | २३३                 | एमेव होइ विइओ    | ३११                |
| জ                     |                     | एयस्से सजायइ     | ३७२                |
| इक्खुरस-सप्पि-दहि-खी- | ४४४                 | ् एयतरोववासा     | ३७६                |
| •                     | ५०                  | एया पडिवा वीया   | ३६८                |
| इच्चाइगुणा बहवो       | ५०६                 | एयारसठाणठिया 🧵   | २२२                |
| इच्चाइ बहुविणोए-      |                     | एयारस ठाणाइ      | ሂ                  |
| इच्चेवमाइकाइय-        | <b>330</b>          | एयारसम्मि ठाणे   | ३०१                |
| इच्चेवमाइबहुवो        | \$ <del>\$</del> \$ | एयारसगधारी       | 368                |
| इच्चेवमाइबहुय         | १५२                 | एयारसेसु पढम     | ३१४                |
| इय अवराइ बहुसो        | 99                  | एरिसओ च्चिय परि- | 898                |
| इय एरिसमाहारं         | <b>३१७</b>          | एरिसगुण अट्टजुय  | ५६                 |
| इय पच्चक्खो एसो       | ३३१                 | एव काऊण तओ       | 6019               |
| इदो तह दायारो         | ४०२                 | एव काऊण तओ       | 888                |
| उ                     |                     | एवं काऊण तव      | ५१४                |
| उक्कस्स च जहण्ण       | ४२=                 | एव काऊण विहि     | ३६७                |
| उक्किट्टभोयभूमी-      | • २४८               | एव चउत्थठाण      | २ ह ४              |
| उग्गसिहादेसियसग्ग     | 358                 | एव चतारि दिणा-   | ४२३                |
| उच्चार पस्सवण         | ७२                  | एव चलपडिमाए      | 683                |
| उच्चारिऊण णामं        | ३८२                 | एव चिरतणाण पि    | ४४६                |
| उज्जवणविहि ण तरइ      | 348                 | एव णाऊण फल       | ३५०                |
| उज्जाणम्मि रमता       | १२६                 | एव ण्हवण काऊण    | ४२४                |
| उड्ढिमम उड्ढलोयं      | ४६१                 | एव तइय ठाण       | २ ७ ह              |
| उत्तम-मज्भ-जहण्ण      | २८०                 | एवं थुणिज्जमाणो  | ५०१                |
| उत्तविहाणेण तहा       | र्दद                | एवं दसणसावय-     | २०६                |
| उद्दिट्टपिडविरओ       | ३१३                 | एव पएसपसरण-      | ५३२                |
| उद्देसमेत्तमेय        | 305                 | एव पत्तविसेस     | २.५.५<br>२७०       |
| उप्पण्णपढमसमयम्हि     | १५४                 | एव पिच्छना वि हु | ११०                |
| उवगू हैणगु णजुत्तो    | ሂሂ                  | एव बहुप्पयार     | 36                 |
| उवयारिओ वि विणओ       | ३२४                 | एवं बहुप्पयार    | २०१                |
| उववायाओ णिवडइ         | १३७                 | एव बहुप्पयारं    | 206                |
| उववास-वाहि-परिसम-     | २३६                 | एव बहुापयारं     | ३१८                |
| उववासं पुण पोसह-      | ४०३                 | एवं बारसभेयं     |                    |
| उववासा कायव्वा        | ३७१                 | एवं भणिए घित्तूण | २७३                |
| उस्स्यिसयायवत्तो      | ४०४                 | एवं रयण काउण     | १४७                |
| उंबर-वड-पिप्पल-पिप-   | <b>X</b> =          | एवं सोऊण तओ      | ४०१<br>१४५         |
| <b>Q</b>              | •                   | एवं सो गज्जंतो   |                    |
| एक्केक्कं ठिदिखडं     | ४१६                 | एस कमो णायव्वो   | ७५                 |
| एत्तियपमाणकालं        | २८<br>१७६           | एसा छव्विहपूजा   | ३६१<br>४० <b>-</b> |
| ,                     | 104                 | द्वा छाज्यश्रुषा | ४७=                |

| गाथानुक्रमणिका            |             |                                        | २२५         |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| क                         |             | गहिऊणस्सिणिरिक्खमि                     | ३६६         |
| कच्चोल-कलस-थाला           | २५५         | गंतूण गुरुसमीवं                        | ३१०         |
| कणवीर-मल्लियाहि           | ४३२         | गतूण य णियगेहं                         | २८६         |
| कत्ता सुहासुहाण           | ३५          | गंतूण सभागेह                           | XoX         |
| कप्र-कुकुमायरु            | ४२७         | गिज्जतसधिबधाइएहि                       | ४१३         |
| कम्हि अपत्तविसेसे         | २४३         | गुणपरिणामो जायइ                        | <b>383</b>  |
| कर-चरण-पिट्ट-सिरसाण       | ३३८         | गुरुपुरओ किदियम्म                      | २८३         |
| करण अधापवत्त              | ४१८         | गुलुगुलुगुलत तविलेहि                   | ४१२         |
| कहमवि णिस्सरिऊण           | १७=         | गोणसमयस्स एए                           | २१          |
| कह वि तओ जइ छट्टो         | १५६         | गो-बंभण-महिलाण                         | 85          |
| कंदप्प-किब्भिसासुर        | 888         | गो-बभणित्थिघाय                         | ७३          |
| काउस्मग्गमि ठिओ           | २७६         | घ                                      | •           |
| काऊण अट्ठ एयं-            | ३७३         | घणपडलकम्मणिवहुव्व                      | ४३७         |
| काऊण तव घोर               | ५११         | घटाहि घटसद्दा-                         | ४८६         |
| काऊण पमत्तेयर             | ५१७         | ·                                      |             |
| काऊणाणतचउट्ट-             | ४५६         | च                                      |             |
| काऊणुज्जवणं पुण           | ३६४         | चउतोरण-चउदारो                          | 83€         |
| कायाणुरूवमद्दण            | 378         | चउदसमलपरिसुद्ध                         | २३१         |
| कारावगिदपडिमा             | ३८६         | चउविहमरूविदव्व                         | 38          |
| कारुय-किराय-चडाल          | 55          | चउसु वि दिसासु                         | ७३६         |
| कालायर-णह-चदह-            | ४३८         | चम्मट्टि-कीड-उदुर                      | ₹ १ ५       |
| किकवाय-गिद्ध-वायस-        | १६६         | चिट्ठेज्ज जिणगुणारो-                   | ४१८         |
| कित्ती जस्सिदुसुब्भा      | ४४१         | चित्तपडिलेवपडिमा                       | SSS         |
| किरियम्मब्भुद्वाण         | ३२८         | चितेइ मं किमिच्छइ                      | 888         |
| कि करमि कस्य वच्चमि       | १९७         | গু                                     |             |
| कि केण वि दिट्ठो हं       | १०३         | छच्च सया पण्णासुत्त-                   | ५४६         |
| कि चुवसमेण पावस्स         | 838         | छत्तेहि एयछत्तं                        | 038         |
| कि जपिएण बहुणा            | ३४७         | छत्तेहि चामरेहि य                      | 800         |
| कि जपिएण बहुणा            | ४६३         | <b>छम्मासाउगसे</b> से                  | ४३०         |
| कि सुमिणदसणमिण            | 338         | छम्मासा <b>उयसे</b> से                 | 888         |
| कृत्थुभरिदलमेत्ते         | ४८१         | <u> छु</u> हतण्हाभयदोसो                | 5           |
| कुसुमेहि कुुसेसयवयणु      | ४८४         | छेयण-भेयण-ताडण                         | १५०         |
| कोह माणे माण              | ५२२         | <b>ज</b>                               |             |
| ख                         |             | ·                                      | 7.6         |
| वीरवहिसलिलवारा-           | <b>४७</b> ५ | जइ अद्धवहे कोइ वि<br>जइ अंतरम्मि कारण- | ३०६         |
| ग                         |             | जइ एवं ण रएज्जो                        | ३६०<br>३०६  |
| गच्छइ विसुद्धमाणो         | ५२०         | जइ कोवि उसिणणरए                        | <b>१३</b> 5 |
| गब्भावयार-जम्माहिसेय-     | ४५३         | जङ खाइयसिंद्ट्ठी                       | <b>48</b> 4 |
| गहिऊण मिसिरकर-किरण-       | ХoХ         | जइ देइ तह वि तत्त्थ                    | <b>१</b> २० |
| the section of the second |             | 14 54 119 11 1111                      | , , ,       |

| जइ पुण केण वि दीसइ   | <b>१</b> २२           | जे केइ वि उवएसा                | 277                |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| जइ में होहिहि मरण    | 338                   | जेणज्ज मज्म दव्व               | 3 3 3              |
| जइ वा पुर्विम्म भवे  | १४६                   | जे तसकाया जीवा                 | ७४                 |
| जय जीव णद वड्ढा-     | X00                   | जे पुण कुभोयभूमीन              | 300                |
| जलघाराणिक्खेवेण      | ४८३                   | ज पुण सम्माइट्ठी               | <b>२६१</b>         |
| जल्लोसहि-सञ्बोसहि    | ₹ <i>`</i> ४६         | ज पुन्नसम्हिट्टा<br>इ          | च इ.५              |
| जस्स ण हु आउसरिसा-   | ५२६                   | ज मज्ज-मसदोमा                  | 666                |
| जह उक्कस्स तह मज्भिम | 280                   | जो अवलेहइ णिच्च                | 63                 |
| जह उत्तमम्मि खित्ते  | 260                   | जो पस्सड समभाव                 | न <i>6</i>         |
| जह ऊसरम्मि खिते      | २ ४२                  | जो पुण जहण्णपत्तिम्स           | ى ق<br>ت           |
| जह मज्ज तह य मह      | ٠<br>٣٥               | जो पुण जिणिदभवण                | 3 6 g              |
| जह मज्भिमम्मि खिते   | २४१                   | जो मज्भिमम्मि पत्रम्मि         | <b>४</b> ८२        |
| जह रुद्धम्मि पवेसे   | 66                    | गोव्वणगण्ण मनो                 | ₽ <b>/</b> €       |
| ज किं चि गिहारभ      | <b>₽ २</b> ६ <b>=</b> | गाञ्चयात्रुण भन्ना             | १४३                |
| ज कि चि तस्म दव्व    | <br>७३                | ठ                              |                    |
| ज कि पि एत्थ भणिय    | xxx                   | ठिदियरणगुणपउनो                 | 48                 |
| ज कि पि देवलोए       | ३७४                   | ण                              | ·                  |
| ज कि पि पडियभिक्ल    | ३०८                   | ण गणेइ इट्टमित्त               |                    |
| ज कि पि सोक्खसार     | ५३८                   | ण गणेइ माय-बन्प                | ६ ३                |
| ज कीरइ परिरक्खा      | २३८                   | ण मुयति तह वि पाणा             | १०४                |
| ज कुणइ गुरुसयासम्मि  | २७२                   | ण य कत्थ विकुणइ रह             | १५०                |
| ज भाइज्जइ उच्चारिऊण  | ४६४                   | ण य भुजइ आहार                  | ११५                |
| ज दुप्परिणामाओ       | ३२६                   | णवमासाउगि सेगे                 | £ <del>1</del>     |
| ज परिमाणं कीरइ       | २१३                   | णदीसरट् <mark>ट</mark> दिवसे   | 288                |
| ज परिमाणं कीरइ       | २१७                   | णदीसरम्मि दीवे                 | ४४४                |
| जंबीर-मोच-दाडिम-     | 880                   | णाणतरायदसय                     | ३ ७'४              |
| जं वर्जिजज्जइ हरियं  | ४३५                   | णाणे णाणुवयरणे                 | ४२५                |
| जायइ अक्खयणिहि-रयण-  | ४५४                   | णामट्टवणादव्ये<br>-            | 3 2 2              |
| जायद्भ कुपत्तदाणेण   | २४८                   | णासावहारदोमेण<br>णासावहारदोमेण | 3 = 2              |
| जायइ णिविज्जदाणेण    | 6 द ६                 | णिच्च पलायमाणो                 | १३०                |
| जायंति जुयल-जुयला    | २६२                   | णिट्ठुर-कक्कसवयणाट-            | \$ 3               |
| जिणजम्मण-णिक्खमणे    | ४५२                   | णिदा तहा विसाओ                 | 2 30               |
| जिणवयण-धम्म-चेइय-    | २७५                   | णिद्से सामिनं                  | 3                  |
| जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय- | ३८०                   | णियय पि सुयं बहिणि             | ४६                 |
| जिब्भाछेयण-णयणाण     | १६८                   | णिव्विदिगिच्छो राओ             | ७६                 |
| जीवस्सुवयारकरा       | 38                    | णिसिऊण णमो अरह-                | ХЗ                 |
| जीवाजीवासवबध-        | १०                    | णिस्समइ रुयइ गायड              | ४७१                |
| जीवो हु जीवदव्वं     | २८                    | णिस्सका णिक्कत्वा              | ११ <b>३</b><br>`८= |
| जूयं खेलंतस्स हु     | ६०                    | णिस्संकिय-संवेगा-              | ४द                 |
| जयं मज्जं मंसं       | ४६                    | णिसंकिय-संवेगा-                | ३ <i>२</i> १       |
| 1                    |                       | · inchiral datala              | ३४१                |

| गाथानुक्रमणिका       |             |                           | २२७                                     |
|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| णिरसेगकम्ममोवखो      | ४५          | तो तम्हि पत्तपडणेण        | १५७                                     |
| णेऊण णिययगेह         | <b>२२७</b>  | तो तेसु समुप्पण्णो        | १३६                                     |
| णेच्छति जइ वि ताओ    | ११७         | तो रोय-सोयभरिओ            | १८६                                     |
| णेत्तुद्धार अह पा-   | 308         | तो सुहुमकायजोगे           | ५३४                                     |
| णेरइयाण सरीर         | १५३         | तो सो तियालगोयर-          | ५२६                                     |
| а                    |             | থ                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| तनो णिस्सरमाण        | १४८         | थोत्तेहि मगलेहि य         | ४१५                                     |
| तत्तो पलाइऊण         | १५१         | द                         |                                         |
| तत्थ वि अणतकाल       | २०२         | दट्ठूण असणमज्भे           | द १                                     |
| तत्थ वि दहप्पयारा    | २५०         | दट्ठूण णारया णील-         | १६३                                     |
| तत्थ वि दुक्खमणत     | ६२          | दट्ठूण परकलत्त            | ११२                                     |
| तत्थ वि पडित उर्वार  | १५२         | दट्ठूण महड्ढीण            | १६२.                                    |
| तत्थ वि पविट्ठमित्तो | १६२         | दट्ठूण मुक्ककेस           | x3                                      |
| तत्थ वि बहुप्पयार    | २६७         | दन्वेण य दन्वस्य          | ४४८                                     |
| तत्थेव सुक्कभाण      | ४२४         | दहि-दुद्ध-सप्पिमिस्सेहि   | ४३४                                     |
| तप्पाओग्गुवयरण       | 880         | दसण-णाण- चरित्ते          | ३२०                                     |
| नम्हा ह णियसनीए      | ४८०         | दमण-वय-सामाइय             | 8                                       |
| तय-वितय-धण मृनिर     | २५३         | दाऊण किचि रत्ति           | २८६                                     |
| तरुणियण-णयण-मण-      | ३४८         | दाऊण मुहपड धवल-           | ४२०                                     |
| तस्य पसाएग मए        | ጸጹጹ         | दाणसमयम्मि एव             | २३२                                     |
| तस्म फलमुदयमागय-     | 6.8.8       | दाण च जहाजोग्ग            | ३४८                                     |
| तस्स फलेणित्थी वा    | ३६५         | दाणे लाहे भोए             | ४२७                                     |
| तस्य बहुमज्भादेस     | 33€         | दिणपडिम-वीरचरिया-         | ३१२                                     |
| तस्मुविर सिद्धणिलय   | ४६३         | दीउज्जोय जइ कुणइ          | ३१६                                     |
| तं कि ते विस्सरिय    | १६०         | दीवेमु स।यरेसु य          | ४०६                                     |
| त नारिसमीदुण्ह       | १४०         | दीवेहि णियपहोहा-          | ४३६                                     |
| ताण पर्वेमो वि तहा   | 390         | दीवेहि दीवियासेस-         | ४८७                                     |
| ता सृहुमकायजोगे      | y 3 &       | दुष्णि य एय एय            | २,८                                     |
| निरियगईए, विनहा      | ? ૭૭        | दुविहा अजीवकाया           | १६                                      |
| तिविहं मुणेह पन      | <b>૨</b> ૨  | र्दावद-चक्कहर-मङ्गीय-     | \$ 28                                   |
| तिविहा दव्वे प्जा    | 1.15        | देस-कुल-जाइसुद्धो         | 3 = =                                   |
| तिसिओ विभुक्तियओ हं  | १दद         | देह-नव-णियम-मंजम-         | ३४२                                     |
| तुरियं पलायमाण       | १५≒         | देहस्मुच्चत्त मज्भिमास्   | २५६                                     |
| ते चिय वण्णा अट्टदल- | 163         | दोधणुसहस्सुनुगा           | २६०                                     |
| तेसिं च सरीराणं      | 640         | ঘ                         |                                         |
| नेसि पइद्वयाले       | 3 % 6       | <b>धम्माधग्मागा</b> मा    | . ३०                                    |
| तो खंडियसव्वगो       | 880         | भिम्मल्लाण वयण            | ३०२                                     |
| तो खिल्लविल्लजोएण    | १७६         | भरिकण उद्दमघ              | १६७                                     |
| तो तम्हि चेव समए     | <b>५</b> ३६ | धरिकण बत्थमेनां           | २७१                                     |
| तो तम्हि जायमत्ते    | १४१         | <b>भ्वेण गिनिरयर</b> घवल- | ४८८                                     |
|                      |             |                           |                                         |

| q                                     |             | पुट्ठो वा पुट्ठो वा                   | ३००         |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| पक्खालिऊण पत्त                        | ३०४         | पुढवी जल च छाया                       | १८          |
| पक्खालिऊण वयण                         | २८२         | पुष्फजलि खिवित्ता                     | ३२६         |
| पच्चारिज्जइ ज ते<br>पच्चते –          | १४५         | पुर-गाम-पट्टणाइस <u>ु</u>             | २११         |
| पच्चूसे उद्विता                       | २५७         | पुव्वभवे ज कम्म                       | १६५         |
| पज्जत्तापज्जत्ता                      | <b>१</b> ३  | पुव्व दाण दाऊण                        | १८६         |
| पट्टबणे णिट्टबणे                      | ७७ इ        | पुब्बुत्तणयविहाण                      | २६७         |
| पडिगहम <del>ुच</del> ्चट्ठाण          | २२५         | पुर्व्वुत्तर-दक्खिण-पच्छिमास <u>ु</u> | २१४         |
| पडिचीणणेत्तपट्टा-                     | ३८ ८        | पुब्बुत्तवेइमज्भे                     | ४०४         |
| पडिजग्गणेहि तणु                       | 3 \$ \$     | पूर्इफल-तिदु-आमलय-                    | ४४१         |
| पडिबुजिभऊण सुत्तुद्विओ                | ४६८         | पेच्छह मोहविणडिओ                      | <b>१</b> २३ |
| पडिबुद्धिऊण चइऊण                      | २६=         |                                       |             |
| पडिमासमेक्कखमणेण                      | ३५४         | দ                                     |             |
| पढमाइ जमुक्कस्सं                      | • १७४       | फलमेयस्से भोत्तूण                     | ३७८         |
| पढमाए पुढवीए                          | १७३         | ब                                     |             |
| पत्तं णियघरदारे                       | २२६         | बद्धाउगा सुदिट्ठी                     | २४६         |
| पत्ततर दायारो                         | २२०         | बलिवत्तिएहि जावार-                    | ४२१         |
| पभणइ पुरओ एयस्स                       |             | वहुहाव-भाव-विव्भम-                    | ४१४         |
| परदव्वहरणसीलो                         | १०१         | बधण-भारारोवण                          | १=१         |
| परमट्ठो ववहारो                        | २०          | बायरमण-विचजोगे                        | ५३३         |
| परलोए वि य चोरो                       | १११         | वारस य बारसीओ                         | <b>ই</b> ও০ |
| परलोए वि सक्त्वो •                    | ३४४         | बारह अगगी जा                          | 388         |
| परलोयम्मि अणंत                        | १२४         | बालतणे विजीवो                         | १८४         |
| परिणामजुदो जीओ                        | २६          | बालो यं बुड्ढो य                      | ३२४         |
| परिणामि जीव मुत्त                     | २३          | बावत्तरि पयडीओ                        | ५३५         |
| परिणामि जीवमुत्ता-                    | २२          | वाहत्तरिकलसहिया                       | 7           |
| पव्वसु इत्थिसेवा                      | <b>२१</b> २ | वि-ति-चउ-पचिदियभेयओ                   | 88          |
| पचणमोक्कारपएहि                        | ४५७         | बुद्धि तवो विय लद्धी                  | ५१२         |
| पंचिम उववासिविह                       | <b>३६</b> २ |                                       |             |
| पंचिंवह चारित्त                       | <b>३</b> २३ | भ                                     |             |
| पचसु मेरुसु तहा<br>पंचुबरसहियाइं      | ४०८         | भत्तीए पिच्छमाणस्स                    | ४१६         |
| पंचेत राम-                            | २०५-५७      | भमइ जए जसिकती                         | ₹ 6.6       |
| पंचेव अणुव्वयाइं<br>पाओदयं पवित्तं    | २००         | भागी वच्छल्ल-पहावणा                   | ३८७         |
| पाणाइवायविरई                          | 225         | भुजेइ पाणिपत्तम्मि                    | ३०३         |
| पावेण तेण जर-मरण-                     | २०७         | भो भो जिव्मिदियलुद्ध                  | 52          |
| पावण तेण दुक्खं                       | ६१          | भोत्तुं अणिच्छमाणं                    | 328         |
| पावण तेण बहुसी                        | ₹3          | भोत्तूण मणुयसोक्खं                    | 180         |
| पिच्छह दिव्ये भोए                     | 9=          | म                                     |             |
| पिंडत्थ च पयत्थं                      | २०३         | मज्जंग-तूर-भूसण                       | <b>२५</b> १ |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ४४८         | मञ्जेण णरी अवसी                       | 90          |
|                                       | r           | 41 71 11 11 11                        | 90          |

|                     | गाथानुक             | मिणिका                | <b>२२</b> ९ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| मण-वयण-काय-कय-कारि- | २६६                 | वरअहुपाढिहेरेहि       | ₹e 5'       |
| मणि-कणय-रयण-रुप्पय  | ३६०                 | वरकलम-सालितदुत-       | 830         |
| मणुयत्ते वि य जीवा  | १५३                 | वरवहुलपरिमलामोय-      | २५७         |
| महु-मज्ज-मसमेवी     | 23                  | यरवज्जिविहमगल-        | きっと         |
| मस अमेज्भसरिस       | <b>5</b>            | वरपट्ट-चीण-ग्वोमाउयाउ | २५६         |
| मसासणेण गिद्धो      | <b>१</b> २७         | वजणपरिणङ्गविरहा       | 25          |
| मसासणेण वड्ढइ •     | <b>५</b> ६          | वायण-कहाणुपेहण        | २=४         |
| माणी कुलजो सूरो     | 83                  | वारवर्डण् विज्जा-     | 388         |
| मालइ-कयब-कणयारि-    | ४३१                 | वासाणुमग्गसपत्त-      | ४२्द        |
| मिच्छत्ताविरइकसाय-  | 3 8                 | विउलगिरिपव्वए ण       | 3           |
| मिच्छादिट्ठी भद्दो  | २४४                 | विजयपडाएहि णरो        | ४६२         |
| मुणिऊण गुरुवकज्जं   | २८१                 | विजय च वडजयनं         | ४६२         |
| मुत्ता जीव काय      | 33                  | विणएण ससकुङजल-        | ३३२         |
| मेहाविणरा एएण       | ३५५                 | विणओ वेआवच्च          | 39€         |
| मेहावीणं एसा        | २४४                 | विहिणा गहिऊणु थिहि    | ३६३         |
| मोत्तूण वत्थमेत्त   | २९६                 | स                     |             |
| र                   |                     | सक्किरिय जीव-पुग्गल   | ३२          |
|                     |                     | सगसनीए महिला          | २१=         |
| रज्जब्भस वसणं       | १२५                 | सजणे य परजणे वा       | £,8         |
| रत्त णाऊण णरं       | 32                  | सनण्ह विमणाण          | १३४         |
| रत्ति जग्गिज्ज पुणो | ४२२                 | सत्तमि-तेरसिदिवसम्मि  | २ द १       |
| रयणत्तय-तव-पडिमा-   | ४६=                 | सत्त वि तच्चाणि मण्   | 83          |
| रयणप्पह-सक्करपह     | <i>१७२</i>          | मन् वि मित्तभाव       | ३३६         |
| रयणिसमयम्हि ठिच्चा  | २५४                 | सनेव अहोलोए           | १७१         |
| रगावलि च मज्भे      | ४०६                 | मनेव मत्तमीओ          | ३६६         |
| रायगिहे णिस्संको    | ५२                  | , गढा भनी तुद्ठी      | २२४         |
| रुप्पय-मुवण्ग-कसाइ  | <b>ス</b> ま ズ        | सपएम पच कालं          | 35          |
| ল                   |                     | सब्भावासब्भावा        | ३८३         |
| लज्जा-कुलूमज्जाय    | ११६                 | गमचउरससंठाणो          | e'38'       |
| लज्जा तहाभिमाण      | १०५                 | सम्मत्त-णाण-दंसण      | . 433       |
| लबंतकुसुमदामो       | <b>х</b> 3 <i>६</i> | गम्मत्तस्य पहाणो      | 88          |
| लोइयसत्थम्मि वि     | দ'ও                 | सम्मनेहि वर्णाह य     | ४२          |
| लोगे वि सुप्पसिद्ध  | <b>द</b> ३          | सयल मुणेह स्वध        | १७          |
|                     |                     | सयवत्त-कुमुम-कृवलय-   | ४२६         |
| ब                   |                     | सविवागा अविवागा       | 83          |
| वज्जाउहो महापा      | १६=                 | गव्यगदना मव्यग        | 5,5         |
| वण्ण-रस-गध-फासेहि   | ४७६                 | गव्वत्य णिवुणवृद्धी   | १२८         |
| वत्थादियसम्माण      | 308                 | सव्वावयवेसु पृणो      | 388         |
| वय-तव-सीलसमग्गो     | २२३                 | मसिकंतख टविमले हि     | ४२६         |
| वयभंगकारणं होइ<br>- | २ १ ४               | गमि-स्रपयामाओ         | 511.8       |
| ३०                  |                     | •                     |             |

| २३०                                                                                                             | वसुनन्दि-श्रावकाचार                         |                                                                                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| सहिरण्णपंचकलसे सकाइदोसरहिओ सथारसोहणेहि य संभूसिऊण चदद्ध- सवेओ णिव्वेओ ससारत्था दुविहा ससारम्मि अणत साकेते सेवतो | ३५७<br>५१<br>३४०<br>३८६<br>४२<br>१००<br>१३३ | सुण्णं अयारपुरओ सुरवइतिरीडमणिकिरण- सुहुमा अवायविसया सोऊण कि पि सद्<br>सो तेसु समुप्पण्णो<br>सोवण्ण-रुप्प-मेहिय-<br>सोहम्माइसु जायइ | ४६ ४<br>२२<br>१३ ६<br>१३ ६<br>४६ ४ |
| सामण्णा विय विज्जा<br>सायरसखा एसा                                                                               | ₹₹                                          | ŧ                                                                                                                                  |                                    |
| सायारो अणयारो<br>सावयगुणोववेदो<br>'सिग्घं लाहालाहे                                                              | १७४<br>इन्ह<br>१७४                          | हरमाणो परदव्व<br>हरिऊण परस्स धण<br>हा मणुयभवे उप्पज्जिऊण<br>हा मुयह म मा पहरह                                                      | १०६<br>१०२<br>१६३<br>१४६           |
| सिज्भइ तइयम्मि भवे<br>सिद्धसरूवं भायइ<br>सिद्धा संसारत्था                                                       | ४३६<br>२७=<br>११                            | हा हा कह णिल्लोए<br>हिय-मिय-पुज्ज सुत्ता-                                                                                          | ₹ ° €<br>₹ ₽ '9                    |

हिंडाविज्जइ टिंटे

होऊण खयरणाहो

होऊण चक्कवट्टी

होऊण सुई चेइय-

हुंडावसिपणीग्

१०७ .

३८४

१३१

353

296

११

348

**F3**F

५४३

५४२

सियकिरणविष्फुरतं

सिरण्हाणुव्वट्टण-गध-

सिस्सो तस्स जिणागम-

सिस्सो तस्स जिणिदसासणरओ

# भारतीय ज्ञानपीठ काशिके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन [ प्राकृत, संस्कृत ग्रंथ ]

|             | [ no ) had at ]                                                           |                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ۶.          | महावन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी ऋनुवाद महित          | १२)                                    |
| ٦.          | करलक्वरा [सामुद्रिक शास्त्र]—हस्तरेखा विज्ञानका नवीन प्रनथ [स्टाक समाप्त] | ij                                     |
| 3.          | मदनपराजय—भाषानुवाद तथा ७८ पृष्टकी विस्तृत प्रस्तावना                      | =)                                     |
| ૪.          | कन्नड प्रन्तीय ताडपत्रीय प्रन्यसूची—                                      | શ્રે)                                  |
| 4.          | न्यायविनिश्चयं विवरण [प्रथम भाग]                                          | (૪)                                    |
| ۶,          | तत्त्वार्थवृत्ति-अृतसागर सूरिर्राचत टीका । हिन्दी सार सहित                | १६)                                    |
| ૭.          | ब्रादिपूरागा भाग [१]—भगवान् ऋषभरेवका पुर्य चरित्र                         | 80)                                    |
| ۲.          | न्नादिपुराग् भाग [२]भगवान् ऋपभटेवका पुराय चरित्र                          | 80)                                    |
| ۹,          | नाममाला सभाष्य                                                            | 311)                                   |
| , 20.       | केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि—ज्योतिष प्रन्थ                                     | ર્શ્વ                                  |
| ११.         | सभाष्यरत्नमंजूषा—छन्दशास्त्र                                              | ۹).                                    |
| १२.         | वसुनन्दि-श्रावकाचार                                                       | κ̈́j                                   |
| १३.         | समयसार—[ग्रंगेजी]                                                         | <del>5</del> )                         |
| १४.         | कुरलकाव्य तामिल भापाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                            | ક્રો                                   |
|             | [ हिन्दी ग्रन्थ ]                                                         |                                        |
| १४.         | मुक्तिदूत [उपन्यास]ग्रज्ञना-पवनज्ञयकी पुरयगाथा                            | K)                                     |
| १६.         | पथिसिद्ध —[ स्वर्गीय बहिनके पवित्र संस्मरण श्रीर युगविश्लेषण ]            |                                        |
| १७.         | दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ—                                             | ર્વ્ય                                  |
|             | पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ग्रप्राप्य]                                        | ર્વ)                                   |
|             | शोरो-शायरी [ उद्के सर्वोत्तम १५०० शेर श्रीर १६० नज्म ]                    | かかりひ                                   |
|             | मिलनयामिनी [ गीत ]                                                        | ક)                                     |
|             | वैदिक साहित्य-वेदींपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन                      | ર્ક્                                   |
| `₹₹.        | मेरे बापू—महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि                              | રાાં)                                  |
| २३.         | पंच प्रदीप [गीत]                                                          | ( )<br>( )<br>( )<br>( )<br>( )<br>( ) |
|             | भारतीय विचारधारा—                                                         | શું                                    |
| ₹\$.        | क्कानगंगा—[संगरके महान् साधकींकी सुक्तियोंका श्रव्य भराडार]               | ક)                                     |
|             | गहरे पानी पेठ — स्किल्पम ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ                         | રાા)                                   |
| ૨૭.         | वर्जपान [ महाकाव्य ]                                                      | (۶                                     |
| स्य,<br>न.ध | ्रोर-श्रो सुखन<br>जन-जागरणके श्रग्रदृत                                    | 5)                                     |
| 3×          | . जन-जागरेखक अप्रदूत<br>. हमारे श्राराध्य                                 | 8)                                     |
| 39<br>39    | . भारतीय ज्योतिष                                                          | 3)                                     |
|             | रजतरिंग                                                                   | શ્રે)<br>જો<br>જો)                     |
| 33          | , श्राभुनिक जैन कवि                                                       |                                        |
| 48          | <b>. जैनशासन</b> — जैनधमका परिचय तथा विवेचन करनेवाली मुन्दर रचना ।        | 311I)<br>31                            |
| 34          | . कुन्वकुन्दाचार्यके तीन रत्न—                                            | ・シ<br>も                                |
| 36          | . हिन्दी जैन साहित्यका संचिप्त इतिहास                                     | · 링<br>윙<br>웨드)                        |
|             | भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुग्ड रोड, बनारस ४                            |                                        |
|             | मार्गा सामान मार्ग व गवर राव, नेपारित ह                                   |                                        |

## सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें

